# केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि

[ भाषानुवाद-विस्तृत विवेचन सहित ]



#### सम्पादक

प्रो० नेमिचन्द्र जैन शास्त्री ज्योतिषाचार्य ह॰ दा॰ जैन कालेज, आरा

## भारतीय ज्ञान पीठ, काशी

द्वितीय भावृत्ति } ' ६०० प्रति } बीर्गिक्स २ २४८७ विकस्य २०१७ जनकरी १४६१

मूल्य चार रूपये

## भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

स्व॰ पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा संस्थापित

भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला



इस प्रन्यमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंग, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओंमें उपलब्ध शामिक, दार्श्वांनक, पौराणिक, साहित्यक और प्रेतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका सूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी स्विचर्ष, शिलालेख-सप्रह, विशिष्ट विद्वानोके अध्ययम-प्रन्य और लोकहितकारी जैन-साहित्यग्रन्थ मी इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

ग्रन्थमाला सम्पादक डॉ. द्वीरालाल जैन, एम० ए०, डी० लिट्० डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम० ए०, डी० लिट्०

प्रकाशक मन्त्री, भारतीय कानपीट, दुर्गाकुयह रोड, वारायसी

मुद्रक-बाबूळाळ जैन फागुझ, सन्मति मुद्रणाळ्य, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी

स्थापनाव्द फार्ख्युम कृष्ण ६ वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्तित

विक्रम स॰ २००० १८ फरवरी सन् १६४४

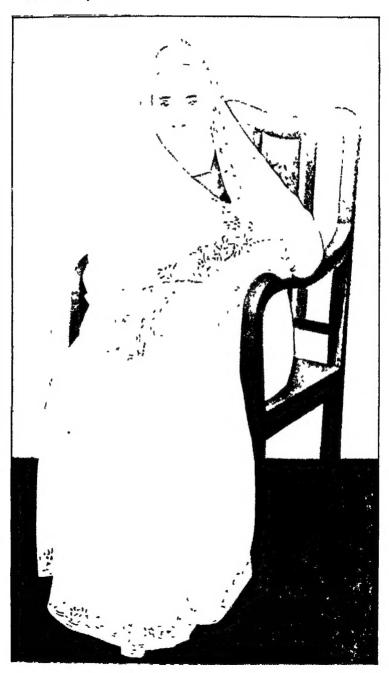

स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेञ्वरी साहू शान्तिप्रसाद जैन



#### JÑÃNAPĪŢHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRIT GRNTHA, NO 7

## KEVALA JÑĀNA PRASNA CŪDĀMANI

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा सरदारशहर निवासी द्वारा जैन विश्व भारती, लाडन् को सप्रेम भेंट –

Edited with

INTRODUCTION, APPENDICES, VARIANT READINGS COMPERATIVE NOTES ETC.

 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

Prof. NEMI CHANDRA SHASTRI M. A (Triple)
H. D. jam College, Arrah

Published by

## BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA, KĀSHĪ

Second Edition 600 Copies

vira sanvat 2487 v. s. 2017 JANUARY 1961

Price Rs. 4/-

## BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪŢĤA Kashi

FOUNDED BY

#### SĀHU SHĀNTIPRASĀD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRĪ MŪRTIDEVĪ

BHĂRATĪYA JNĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ



IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITED JAIN ĀĞAMIC, PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA, TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr Hiralal Jain, M. A , D Litt

Dr A N Upadhye, M. A , D Litt

Publisher Secy , Bharatiya Jnanapitha, Durgakund Road, Varanasi

Founded on
Phalguna krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved
18 Febr. 1944.

### ग्रादिवचन

अनन्त आकाश मण्डलमें अपने प्रोज्वल प्रकाशका प्रसार करते हुए असल्य नक्षत्र दीपोने अपने किरण-करों से सकेत तथा अपनी आलोकसयी मूकभापासे मानव मानसमें अपने इतिवृत्तकी जिज्ञासा जब जागल्क की थी तब अनेक तपोचन महॉपयोने उनके समस्त इतिवेद्योको करामलक करनेकी तीप्रतपोम्ध दीर्घतम साधनाएँ की थी और वे अपने योगप्रमावप्राप्त दिव्य दृष्टिग्रीसे उनके रहस्योका साखात्कार करनेम समर्थ हुए थे, उन महामहिम महॉप्योंके हृत्यटलमें अपार करुणा थी अत वे किसी भी वस्तुके ज्ञानगोपनको पातक समझते थे, अत उन्होंने अपनी नक्षत्र सम्बन्धी ज्ञानराधिका जनहितको मावनासे बहुत ही सुन्दर सकलन और सप्रयन कर दिया था। उनके इस सम्राधित ज्ञान-कोपकी ही ज्योतिपशास्त्रके नामसे प्रसिद्धि हुई थी वो अब तक भी उसी रूपमें है।

इस विषयमें किसीको किञ्चित् मी विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिप विद्याका ही प्रादुर्माव हुवा या और वह भी भारतवर्षमें ही। वादमें ही इस विद्याके प्रकाशनने सारे भूमण्डलको आलोकित किया और अन्य अनेक विद्यालोको जन्म दान किया। यह स्पष्ट है कि एक अङ्क्रका प्रकाश होनेके वाद ही "एकमेवाद्वितीय बह्य" इन अदैत निद्यान्तका अवतरण हुवा था। दो सख्याका परिचय होनेके वाद ही दैत विचारका उन्मेप हुआ। अदैत दैत विजिष्टाईत शुद्धाद्वेत ईताईत तत्त्वोको सख्यामे न्याय, वैशेषिक, साख्ययोग, पूर्व और उत्तर मोमामाके विभिन्न मतमे इन सवोके जन्मकी ज्योतिपविद्याको पञ्चाद्माविता-निविवाद रूपसे समीको मान्य है। पञ्चमहाभूत, शब्दशास्तके चसुदेश स्थ तथा साहित्यके नवरसादिकी चर्चा अङ्क्रमेदादि मंबद गुरुलक्षादि सबद छन्दके रचनादिने इन ज्योतिप-सान्यसे हो स्वरूप लाग पाया है।

ऐसे ज्योतिप-शास्त्रको प्राचीनताके परोक्षणमें अन्य अनेक वातीको छोडकर केवल महोज्वके ज्ञानसे ही यदि वर्षकी गणना की जाय तो सूर्यके उच्चमे

> "म्रजवृषभमृगाङ्गनाकुतीरा भववणिजी च विवाकरावितुङ्गा । वर्शाशितमृत्रकृतियोग्द्रियाशैक्षिनवकविशतिभव्य तेऽस्तमीचा ॥"

गणना करनेपर इस व्यावहारिक ज्योतिष गणनाके प्रयत्नको न्यूनतम सता आजसे २१, ८०, २९६ वर्ष पूर्व मिद्ध होती है, इसी प्रकार मगस्के उच्चमे विचार करनेपर १,१२,२९,३९० वर्ष तथा सर्नदचरके उच्चसे विचार करनेपर १,१२,०७,६९० वर्ष पूर्व इस जगत्में ज्योतिषको विकसित रूपमे रहनेकी सिद्धि होती है, जो आयुनिक ससारके स्रोगोंके सिए और विजेषकर पादवास्य विज्ञान-विकारकोके सिए वर्ड आक्चर्यको सामग्री है।

"ज्यौतियद्यास्त्रफलं पुराणगणकरादेश इत्युच्यते "आचार्योके इस प्रकारके वचनोके अनुसार मानव-जगनुमे विविध आदेश करना ही इस अपूर्व अप्रतिम ज्यौतियदास्त्रका प्रधान रुक्ष्य है।

इसी आदेशके एकान्त्रका नाम प्रश्नावमम तन्त्र है। इस प्रश्नप्रणालीको जैन सिद्धान्तके प्रवर्तकोने भी आवश्यक समझकर बडी तत्त्ररतासे अपनाया था और उसकी सारी विचारषाराएँ 'केवलज्ञानप्रधनन्त्रज्ञाणि' के रुपमे लेखकर समझकर बडी तत्त्ररतासे अपनाया था और उसकी सारी विचारषाराएँ 'केवलज्ञानप्रधनन्त्रज्ञाणि' के रुपमे लेखकर कर सुरक्षित रानी थी, किन्तु वह ग्रन्य अपनत दुरह होनेके कारण सर्वसाधारणका उपकार करनेमें पूर्ण रुपण स्वय समर्थ नही रहा अत मेरे योग्यतम विषय श्री नेमिचन्त्र जैनकीने बहुत ही विद्यतापूर्ण रीतिने सरलमुनोच उताहरणादिने सुमन्त्रित सपरिविष्ट कर एक हूध-अनवद्य टीकाके साथ उस ग्रन्यको जनता-जनार्वनके समस प्रमृत किया है, इस टीकाको देसकर मेरे सनमें यह दृढ धारणा प्राप्तुर्मृत हुई है कि अब उक्त ग्रन्य प्रम विविष्ट टीकाका सम्पर्क पाकर समस्त विद्वस्त्रमाज तथा जन-साधारणके लिए अस्यन्त समाधरणीय और सग्राह्य होगा । टीकाकी लेखनदीकीसे लेखका प्रग्रह्मनीय प्रतिका और लोकोपकारको मावना स्कृट रुपसे प्रकट होती है। हमें पूर्ण विस्ताम है कि जनता इस टोकासे लाग उठाकर लेखकको अन्य कठोर ग्रन्थोको भी अपनी लिलत लेयनीमे कोमल वनानेको उससाहित करेगी।

संस्कृत महाविद्यालय काशी हिन्दू विध्वविद्यालय १७ जनवरी ५० श्री रामच्यास ज्यौतियी

## द्वितीय संस्करणकी प्रस्तावना

ज्योतिष शास्त्र सदाये ही सभी देशो और सभी कालोमे अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। जो देश भाग्यवाद-पर विश्वास नहीं करते हैं या जिनके यहाँ जन्मपत्री-निर्माणकी परम्परा नहीं है, वे भी ग्रहोके गोचरफल-पर विश्वास करते देखे जाते हैं। यत सामान्य स्तरका मानव क्षुद्र एषणाओंका दास है तथा इन एपणाओंकी पूर्ति कब और कैसे सम्भव होगी, इस मिष्यको ज्ञात करनेके लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रयत्नका फल कार्य-कारण सम्बन्ध रूप फलित ज्योतिष है। वराहमिहिरने वृहण्जातकमें ज्योतिषको दीपककी उपमा दी है। जिस प्रकार अन्यकाराज्यस दस्तुको दीपक प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्योतिष मित्वव्यता-को प्रकट कर देता है। अनादिकालीन कर्मप्रवाहकी कित्यय म्युखलाओंका उद्घाटन करना ही ज्योतिष शास्त्र-का उद्देश्य है।

सावारणत लोगोमे यह मान्यता प्रचलित है कि ग्रह ही फल देकर मनुष्यको सुखी-दु खी बनाते हैं। अशुम ग्रहकी बशा आनेपर मनुष्य कहसे पीडित हो जाता है, ग्रह उसे नाना प्रकारका कह देते हैं। इसी प्रकार शुम ग्रहकी दशामें सभी प्रकारके मौतिक सुख उपलब्ध होते हैं और बन, बान्य, ऐश्वर्य, वैभव, सन्तान आदि अभिलंखित पदार्थ स्वग्रमें कर्तृ त्व शक्तिका रहना मानना पडता है। ग्रह अपनी उक्त शक्तिक कारण ही चेतन प्राणियोको हॉबत एव दू.खित करते रहते हैं।

उपर्युक्त मान्यतापर ऊहा-पोह करनेसे ज्ञात होता है कि ग्रहोमें कर्तृ त्व सक्ति नहीं है, बिल्क यह सिक्त स्वय आत्माकी ही है। आत्मा ही कर्ता और मोक्ता है। ग्रहोमें फल सूचक शिक्त अववय है। इस तथ्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मोदयके कारण ही सुख या दु ख प्राप्त करता है। अत सुख या दु ख प्राप्त करता है। अशुभ स्वक निमत्त कहे जानेका कारण यह है कि ये कर्मोदयकी सुचना देते हैं। जिस प्रकार सिगनल रेलगाडीके आनेका सुचक है, उसी प्रकार ग्रह शुभ या अशुभोदयके आनेकी सुचना देते हैं। जिनागममें अष्टाज्ञ निमित्त—व्यञ्चन, अज्ञ, स्वर, भौम, छिन्न, अन्तर्दिस, लक्षण और स्वप्नका विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। इस विवेचनका भी यही निष्कर्प है कि ग्रह या निमित्त कर्मोदय, कर्मका उपशम, क्षय या अयोपश्चमकी सूचना देकर व्यक्तिको सावधान कर देते हैं। यो तो प्रतिक्षण सभी कर्मोका उपशम, क्षय या अयोपश्चमकी सूचना वेकर व्यक्तिको सावधान कर देते हैं। यो तो प्रतिक्षण सभी कर्मोका व्यक्ति सूचना या निर्देश विशेष-विशेष प्रकारके ग्रह अपनी विशेष-विशेष परिस्थितियोके अनुसार करते हैं। कर्म-सिद्धान्त वत्रजात है कि साता या असाताका बदय प्रतिक्षण होता रहता है। अन्य कर्मोके साव इस कर्मका उद्यमें आना अत्यावश्यक है। इसी कारण बन्य व्यवस्थामें सबसे अधिक हिस्सा वेदनीयको दिया गया है—

ब्राडगभागो योवो खामागोबे समी तदो ब्रहियो। घावितियेषि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तविये॥१६२॥ मुहबुक्तिणिमत्तादो बहुखिज्वरगोत्ति वेयखोयस्त । सब्बेहितो बहुग दब्वं होवित्ति खिहिहुं॥१६३॥

--गोस्मटसार कर्मकाण्ड

सब मूल प्रकृतियोभे आयु कर्मका हिस्सा थोडा है। नाम और गोत्रकर्मका हिस्सा आपसमे समान है, तो भी आयु कर्मके हिस्सेसे अधिक है। बन्तराय, दर्शनावरण, ज्ञानावरण इन तीन बातिया कर्मोका भाग आपसमें समान है, पर नाम-गोत्रके अशसे अधिक है। इनसे अधिक मोहनीयका भाग है और मोहनीयसे अधिक वेदनीयका है। बेदनीय कर्म सुख-दु खका कारण है, इसीलिए उसकी अधिक निर्जरा होती है। असएव सब कर्मोसे अधिक द्रव्य वेदनीय कर्मका है।

उपर्युक्त विवेचनका बाध्य यही है कि यह या निमित्त कर्मोदयके सूचक है। यह शान्तिके छिए जो अनुष्ठान, पूचा-पाठ, जाप कादिका विचान किया गया है, उसका वर्ष भी यही है कि शुभाचरणके द्वारा वाशुमीदयको शान्त करना । तीत्र शुभ या अशुभ भावनाओं के द्वारा कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण और सक्तमण ये तीन कर्म ववस्थाएँ होती रहती है। बागममें बताया गया है कि असातावेदनीयमें अध प्रवृत्त सक्तमण और गुण सक्तमण ये दो सक्तमण होते है तथा सातावेदनीयमें अध प्रवृत्त सक्तमण होता है। सक्तमणमें सातावेदनीय असातावेदनीय के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। यह मक्तमण उत्तर प्रकृतियोमें हो होता है, मूछ प्रकृतियोमें नहीं।

वधे सकामिक्वदि गोवधे णत्वि मूलपयदीसा । इसस्पर्वित्तमोहे झाउचवक्के सा सकप्तरा ॥४१०॥ सम्म मिन्द्रं मिस्सं सपुणद्वायम्मि सेव सकमि । सासस्पमिस्से स्पियमा इसस्पतियसकमो सुन्यि ॥४११॥

—कर्मकाण्ड

वर्षात्—मूल प्रकृतियोका सक्रमण—अन्यका जल्प रूप परस्परमें परिणमम नहीं होता तथा दर्शन-मोह्नीय और चारित्रमोह्नीयका एव चारो बायुवोका भी परस्परमें सक्रमण नहीं होता। बतएव व्रहों या प्रश्न निमित्तोसे कर्मके उदय, उपशमादिको ज्ञातकर ब्रबुभ शान्तिके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

प्रश्नतन्त्र ज्योतिपका एक प्रमुख अग है। इस अगका विकास ही सिद्धान्त, होरा, जातक आदिके समान स्वतन्त्र रूपसे हुआ है। प्रस्ततन्त्रपर प्रस्ताक्षर और प्रश्नकम्त सम्बन्धी कई ग्रन्थ छिस्ने गये हैं। जैन-साहित्यमें इस विपयके आयक्षानित्रक और अर्हुक्चूडामणिसार जैसे कई प्रसिद्ध ग्रन्थ है। प्रस्तुत केवलक्षान-प्रश्नमूजामणि प्रश्नशास्त्रका महत्त्वपूर्ण और उपयोगी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमें सभी उपयोगी विषयोका सिन्नवेश कर गागरमें सागर भर देनेकी कहावत चरितार्थ की गयी है। सारतीय ज्योतिषमें प्रश्नतन्त्रपर बीसो ग्रन्थ लिखे गये है, पर इनमें सर्वाङ्मपूर्ण एक मी नही है। मूक, मुष्टि और वाचक प्रश्नोका उत्तर इस अनेलेमें मिल जाता है। सक्षेपमें इस ग्रन्थकी निम्न विशेषताएँ है—

१—प्रवनलग्न, ग्रह और सिद्धान्त गणितका आक्षय विना लिये ही प्रकांका उत्तर दिया गया है। एक साधारण व्यक्ति भी इस ग्रन्थक अम्माससे प्रकांका उत्तर देकर अन्य लोगोको आक्वर्यमें डाल सकता है।

२—इस ग्रन्थकी एक अन्य विशेषता यह है कि जिनके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है, वे भी इसके द्वारा अपना मविष्य ज्ञात कर सकते हैं। नष्ट जन्मपत्र वनानेकी इसकी प्रक्रिया अनुसूत और प्रामाणिक है।

४—विवेचनमें सभी प्रश्नप्रत्योका सार भाग दे दिया गया है, अत पाठक एक ही ग्रन्थमें समग्र प्रश्त-शास्त्रका निचोड प्राप्त कर सकेंगे।

५—परिश्चिष्टमें व्यावहारिक व्योतिपके सभी बावस्थक सिद्धान्त दिये गये हैं, जिससे जन्मपत्री बनाना, देखना, मुहुर्च शोधना एव वर-कन्याको कुण्डकी मिलाना आदि वार्ते जानी जा सकेंगी।

प्रथम सस्करणकी प्रस्तावनामें जैन-ज्योतिप, प्रस्तवास्त्र, ग्रन्यकर्ता बीर ग्रन्थके वर्ष्य विषयपर विस्तार-पूर्वक प्रकाश डाला गया है, अत इस सस्करणकी प्रस्तावनामें उन्ही बातोका जिक्र किया जा रहा है, जिनका प्रथम सस्करणकी प्रस्तावनामें उल्लेख नहीं किया गया है। द्वितीय सस्करणमें ययास्थान संबोधन, परिवर्तन किया गया है। इस संघोधनसे विषयके स्पष्टीकरणमें पाठकोको अवस्य सहायता सिलेगी। विवेचनमें कुछ नयी वार्ते भी चोडी गयी है, जो प्रश्नशास्त्रकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। जिज्ञासुओको प्रथम सस्करणको विपेक्षा यह द्वितीय सस्करण व्यधिक उपयोगी अवगत होगा।

द्वितीय परिशिष्टमें जन्मळन्नानुशार सुमासूत्र यहसोसक चक्र दिया गया है। इससे जन्मळन्नकी जान-कारी मात्रसे ही जाना जा सकेगा कि कौन यह खुम फळ सूचक है और कौन यह असुम फळ सूचक। विशो-त्तरी दत्तामें जन्म कग्नके अनुसार सुम ग्रहकी दशा होनेपर सुम फळ और असुम ग्रहकी दशा रहनेपर असुम फळ प्राप्त होता है।

यह चक्र सैकडो ग्रन्थके अध्ययन एव सैकडो बन्मपत्रोके अनुभवके पश्चात् तैयार किया गया है। इसमें बढी सरलता और स्पष्टतापूर्वक कारक और मारक ग्रहोका निर्देश किया गया है। इससे पाठकोको प्रत्नकुण्डली या जन्मकुण्डलीके फलादेश निरूपणमे अनेक नयी वार्ते अवगत होगी।

वनी, दरिद्र और क्षरीरकी आकृतिसूचक बोग एव ग्रहोके पट्बल, राधि और ग्रह स्वरूपपरसे फला-देशमें ज्ञानवर्द्धक तथा रोचक सामग्री प्राप्त होगी।

मैं भारतीय ज्ञानपीठ काशीके अधिकारियोका आभारी हूँ जिनकी क्रुपासे इस ग्रन्थका द्वितीय सस्करण पाठकोकी सेवामें उपस्थित किया जा रहा है। पाठक महोदय वृदियोकी सूचना मुझे अवस्य देनेकी कृपा करेंगे जिससे उनके द्वारा सुक्षाई गई वातोका समावेश अगळे सस्करणमें किया जा सके।

ह० बा० जैन कॉलेस आरा ७-६-६०

—नेमिचन्द्र शास्त्रो

## विवेचन ग्रीर सम्पादनमें उपयुक्त ग्रन्थोंकी सूची

अकलकसहिता-अकलकदेव कृत, हस्तलिखित, श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा अपर्वज्योतिय--सुधाकर-सोमाकर साध्य सहित, मास्टर खेळाडी काळ एण्ड सन्स. काशी अञ्चततर्गिणी-नवलिक्शोर प्रेस, लखनक शद्भतसागर---वल्लालसेन विरचित, प्रभाकरी यन्त्रालय, कासी महैतसिद्धि-गवर्नमेष्ट सस्कृत छाइब्रेरी, मैसर अनन्तफलदर्पण---हस्तलिखित्, मुनीश्वरानन्द पुस्तकालय, आरा अर्घकाण्ड—दुर्गदेव, हस्तलिखित अर्घप्रकाश--निर्णयसागर प्रेस. बम्बई अहंच्युडामणिसार-भद्रबाहु स्वामी क्रुत, महावीर प्रत्यमाला, पुलियान भाषाराष्ट्र सूत्र—आगमोदय समिति भावज्ञानतिलक सस्कृत टीका-भट्टवोसरि कृत, इस्तलिखित, वी वैनसिद्धान्तमवन, आरा शायसद्भावप्रकारण---मिल्लपेण कृत, हस्तिलिखित, पं॰ शक्कुरलाल धर्मा, कोसीकला मयुरा मारम्मसिक्कि-हेमहसगणि टीका सहित, श्री लब्बिसूरीश्वर जैन ग्रन्थमाला, छाणी (वडोदरा) आर्यभटीय-नजभूपणदास एण्ड सन्स. बनारस भार्यसिद्धान्त---28 उत्तरकालामृत-अग्रेजी अनुवाद-वेंगलोर ऋरवेद ज्योतिप---मोमाकर सुवाकर भाष्य एवरी वे एस्ट्रोकोजी-वी॰ ए॰ के॰ ऐयर तारापोरेवाका सन्स एण्ड को॰, वम्बई एस्ट्रोनॉमी इन ए नद्शेष्ट-मैरट पी॰ सर्वस विरचित एस्ट्रोनॉमी--टीमस हीय एस्ट्रोनॉमर एडिनवरी विरचित एस्ट्रोनॉमी---टेट्स विरचित 11 u करणकृत्हल-करणप्रकाश-मुजाकर बासना सहित, चौसम्भा सस्कृत सिरीव, काशी कालजातक—हस्तलिखित केरलप्रक्तरत्न-विंकटेश्वर स्टीम प्रेस. बस्वई केरलप्रश्नसम्बद्ध-नेवळजानहोरा---वन्द्रसेन मुनि विरचित, इस्त छि॰, जैन सिद्धान्त मवन, आरा खण्डकपाद्य--- ब्रह्मगुप्त रचित, कलकत्ता विश्वविद्यालय सेटकीत्क---स्वसागर ज्ञान प्रचारक सभा, छोडावट (मारवाह) गणकतरिंगणी---पदाकर द्विवेदी, गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज, कासी गणितसारसग्रह---महावीराचार्यं रचित गर्गमनोरमा-वॅकटेश्वर प्रेस, वस्वई गर्गमनोरमा-सीताराम कृत टीका, मास्टर खेळाडीकाळ एवड सन्स, काश्री गोलपरिभाषा---धीताराम इत, मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सन्स, काश्ची गौरीजातक--हस्तिश्रिखत, वराहमिहिर पुस्तकाळ्य, पटना ग्रहकोमुदी---मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सन्स, काश्री

ग्रहलावव---स्वामजरी टीका, मास्टर खेळाडीळाळ एण्ड सन्स, काशी प्रहुलाघव—सुधाकर टीका सहित चन्द्रार्क ज्योतिष-नवलकिशोर प्रेस, लखनक चन्द्रोन्मोलनप्रका-हस्त लिखित, श्री बैन सिद्धान्त भवन, जारा चन्द्रोत्मीलनप्रश्न-वृहद्ज्योतिषार्णवके अन्तर्गत चमत्कारचिन्तामणि-भावप्रबोधिनो टीका, चौखम्बा संस्कृत सिरीज, काशी छान्दोग्योपनिषद्—निर्णय सागर प्रेस, बम्बई जातकतत्त्व---महादेव सर्मा कृत, चन्द्रकान्त पाठक मुवनेश्वरी यन्त्रालय, रतलाम जातकपद्धति-केशवीय, वामनाचार्य सन्नोधन सहित्, मेडिकल हाल प्रेस, कान्ती जातकपारिजात-परिमल टीका, चौखम्बा संस्कृत सिरीच, काशी जातकासरण-दुष्टिराज, किशनकाल ब्रारिकाप्रसाद, बम्बई मुक्ण प्रेस. मथरा जातकक्रोडपत्र-शशिकान्त झा, मुजफ्फरपुर ज्योतिर्गणितकौमुदी--रजनीकान्त बास्त्री, रचित, वैंकटेश्वर प्रेस, सम्बर्ध ज्योतिषतत्त्वविवेकनिवन्य-वेंकटेक्वर प्रेस, बम्बई ज्योतिर्विवेकरत्नाकर-कमंबीर प्रेस, जवलपुर ज्योतिषसार - इस्त किबित, नया मन्दर, दिल्की ज्योतिषसारसंप्रह-मगवानदास टीका सहित, नरसिंह प्रेस, २०१ हरिसन रोड, कलकता ज्योतिषद्यामसग्रह—खेमराज भी कृष्णदास वेंकटेश्वर प्रेस. बम्बई ज्योतिषसिद्धान्तसारसप्रह-नवलिक्शोर प्रेस, लवनक ज्योतिष सागर---ज्योतिव सिद्धान्तसार-ज्ञानप्रदीपिका-श्री जैन सिद्धान्त सवन, आरा तत्त्वार्यसूत्र-पत्नालाल बाक्लीवाल टीका ताजिकनीलकण्ठी-सीताराम टीका, मास्टर खेलाडीलाल एष्ड सन्स, काशी ताजिकनीलकण्ठी-शक्तिवर टीका, नवलकिशोर प्रेस, लक्षनक ताजिकनीलकण्ठी-खेमराज श्री कृष्णदास वेंकटेश्वर प्रेस. बम्बई तिथि चिन्तामणि - ,, दशाफलदर्पण-महादेव पाठक, भुवनेस्वरी प्रेस, रतलाम वैवज्ञकामधेनु--ज्ञजभूषणदास एष्ट सन्स, काश्री दैवज्ञवल्लम-चौखम्बा संस्कृत सिरीज, काशी नरपतिजयचर्या-निर्णय सागर प्रेस, बम्बई नारचन्द्रज्योतिष-हस्तिलिखित, श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा नारचन्द्रज्योतिषप्रकाश---रतीलाल-प्राणभुवनदास चुडीवाला, हीरापुर, सुरत निमित्तशास्त्र--ऋषिपुत्र, सोलापुर पञ्चाज्ञतत्त्व--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ול בווד דן पञ्चसिद्धान्तिका--हा॰ बीवो तथा सुघाकर टीका =5 पञ्चाञ्जफळ--हस्तिलिखित, ताटपत्रीय श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा पाशाकेवली-सकलकीर्त्ति विरचित, हस्तिछिखित, श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा प्रश्नकृतुहल--वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई प्रश्नकौमुदी-वेंकटेश्वर प्रेस. बम्बई

प्रश्नचिन्तामणि--वॅकटेश्वर प्रेस, वम्बई प्रश्तनारदीय-वन्त्रई मूपण प्रेस, मयुरा प्रश्नप्रदीप---हस्तिखित, बराह्मिहिर पुस्तकाख्य, पटना प्रश्न वैष्णव--वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बर्ड प्रश्नसिद्धान्त--- " प्रश्नसिन्यु--नारायण प्रसाद मुकुन्दराम टीका स०, मनोरजन प्रेस, बम्बई वृहद्ज्योतिपार्णव---वृहज्जातक--मास्टर खेलाडीलाल एण्ड सन्स, काशी बृहत्पाराशरी---सीताराम टीका, मास्टर खेलाडीखाल एण्ड सन्स, काशी बृहत्यहिता भट्टोत्पळी--वी॰ जे॰ काजरस् कम्पनी, काशी ब्रह्मसिद्धान्त-अजभूपणदास एण्ड सन्स, काशी भविष्यज्ञानज्योतिप--तिलकविषय रिवत, कटरा, खुशालराय देहली भावप्रकरण-विमलगणि विरिचित, युवसावरज्ञान प्रचारक सभा, छोहाबट ( मारवाड ) माबकुतुहल---वजबल्लभ हरिप्रसाद, कालवादेवी रोड, रागवाडी, वम्बई भावनिर्णय-नवस्तिकोर प्रेस, स्वनक भुवनवीपक-पद्मप्रभसूरि कृत, वेंकटेहवर प्रेस, वस्वई मण्डलप्रकरण-मूनि चतुरविजय कृत, आत्मानन्द जैन समा, भावनगर मानसागरीपद्धति---निर्णयसागर प्रेस, बन्बई मानसागरी पढति-चौक्षम्बा सस्कृत सीरिज, काशी मुहूर्त चिन्तामणि---पीयूपवारा टीका मुहुर्त्त चिन्तामणि---मिताकरा टीका युहुर्त्त मार्त्तप्य---शीसम्बा सस्कृत सीरिज, काशी मुहूर्त वर्षण-नेमिचन्द्र चास्त्री, श्री जैन बाळाविश्राम, आरा मुहुर्स संब्रह-नवलकियोर प्रेस, छल्लनक मुहर्त्त सिन्यु-नवलकिशोर प्रेस, लखनक मुहुत्तं गणपवि--भौक्षम्वा सस्कृत सीरिण, काशी यन्त्रराज---महेन्द्र गुरु बिरिषत, तिर्णयसागर प्रेस, बम्बई यवननातक या मीनराज जातक-इस्तर्लिखत, बराहमिहिर पुस्तकालय, पटना रिष्ट समुच्यम--- युर्ग देव, गोधा ब्रन्थमाळा, इन्दीर **छपुजातक—मास्टर** खेछाडीलाळ एण्ड सन्स, काशी रुघुसंग्रह---महाराजदीन टीका, वैजनाथ वृक्सेसर, कासी वर्पप्रवोध---मेघविजय गणि कृत विद्यामाध्यीय-गवर्नमेष्ट सस्कृत कायवेरी, मैसूर विवाहवृन्दावन-मास्टर खेलाडीलाल एवड सन्स, काञ्ची वैजयन्ती गणित-राघा यन्त्राखय, बीजापुर शिवस्वरोदय-नवलिक्शोर प्रेस, लखनक समरसार-वॅकटेश्वर प्रेस, बम्बई सर्वार्थसिदि-रावजी सखाराम दोशी, सोलापुर सामुद्रिक वास्त्र-श्री जैन सिद्धान्त-भवन, बारा

सामुद्रिकशास्त्र--हस्तिछिखित, नमा मन्दिर, दिल्छी

सारावकी—कल्पाणवर्मा रचित, निर्णय सागर प्रेस, वस्वई
सुगमज्योतिष—वेवीदत्त बोषी इत, मास्टर खेळाडीळाळ एण्ड सन्स, बनारस
स्वप्नप्रकाशिका—वॅकटेश्वर प्रेस, वस्वई
स्वप्निवज्ञान—गिरीन्द्र शंकर कृत, कितावगहळ, जीरोरोड, प्रयाग
स्वप्नसार—नवलिकशोर प्रेस, लखनळ
स्वप्नफळ— ,, ,,
स्वप्नफळ—हस्तिळिखित, युनीक्वरानन्द पुस्तकाळ्य, बारा
स्वप्नफळ—हस्तिळिखित, बराहमिहिर पुस्तकाळ्य, पटना सिटी
इस्तिवज्ञान—रत्लाम
इस्नस्वजीवन—सेपविजयरिवत, गणेश वत्त टीका, बनारस
इस्तसंजीवन—सामृद्रिक ळहरी टीका, युनिकी मोहनळाळ जैन ग्रन्थमाळा, इन्दौर

## विषय-सूची

#### प्रस्तावना

|                                               | अस्ता      | वना                                        |      |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------|
| जैन ज्योतिपकी महत्ता                          | <i>७</i> ९ | केवलञ्चानप्रक्तचूडामणिका विषय परिचय        | ۷o   |
| जैन ज्योतिप साहित्यके भेद-प्रभेदोका दिम्दर्शन | 28         | प्रश्न निकालनेकी विधि                      | Y0   |
| जैन पाटी गणित                                 | 77         | यन्यका वहिरग रूप 💥                         | 862  |
| <b>जै</b> न रे <b>सा</b> गणितपरिचय            | ₹3         | रामाराम प्रश्न                             | 89 - |
| जैन श्रीजगणित                                 | 48         | चोरी गई वस्तुको प्राप्तिका प्रश्न          | 40 % |
| जैन त्रिकोणमिति गणित                          | २५         | अन्त-मन्दरुनिमादि नक्षत्र सञ्चा            | _    |
| प्रतिमा गणित और पचाग निर्माण गणित             | २६         | बोधक चक्र                                  | 48   |
| जन्मपत्र निर्माण गणित                         | ₹८         | प्रवासी-कागमन सम्बन्धी प्रश्न              | 48   |
| जैन फलित ज्योतिष-होरा सहिता, मुहूर्स          | 79         | गॅमिणीको पुत्र या कन्या प्राप्तिका प्रश्न  | 48   |
| सामुद्रिक बास्त्र                             | go         | रोगी प्रश्न                                | ५२   |
| प्रश्नशास्त्र और स्वप्नशास्त्र                | ₹₹         | मुप्टि प्रश्न                              | ५२   |
| निमित्त शास्त्र                               | <b>₹</b> ₹ | मूक प्रश्त                                 | 42   |
| जैन प्रश्नकास्त्रका मूलाबार                   | ***        | मुकह्मा सम्बन्धी प्रस्त                    | ५२   |
| णव अश्वशास्त्रका विकासक्रम                    | 7" 34      | ग्रन्थकार                                  | 42   |
| केवलकानप्रक्तचूडामणिका जैन प्रक्तशास्त्रमें   |            | केवछञ्चानप्रश्नचू बागणिका रचना काछ         | 48   |
| स्यान                                         | ¥0         | बात्म निवेदन                               | 48   |
|                                               | ग्रस       | थ                                          |      |
| अक्षरोका वर्गविभाजन                           | ų          | उत्तर भीर अधर प्रकासरीका फुछ               | 40   |
| प्रव्नफल निकासनेका सगणादि सिद्धान्त           | 49         | उत्तरके नी भेद और छक्षण                    | ७५   |
| इष्टकाल बनानेके नियम                          | Ęo         | बालिङ्गित ( पूर्वाह्म ) कालमे किये गये     |      |
| विना वढी इप्रकाल बनामेकी विधि                 | £ ?        | प्रक्तीके फलको ज्ञात करनेकी विधि           | ७६   |
| इप्रकालपरसे लग्न बनानेकी विधि                 | 68         | अभिभूमित और दन्म ( मध्यान्न एव अपराह्न )   | •    |
| प्रश्नाक्षरोपरसे लग्न बनानेकी विधि            | ६२         | कालीन प्रक्लोके फल जाननेकी विधि            | 60   |
| पाँची वर्गोंके योग और उनके फल                 | Ę¥         | बादेतोत्तर और उनका प्रष्ठ                  | ७७   |
| प्रश्नलमानुसार फलनिल्पण                       | Ę٩         | प्रकापक बात करनेके अनुमृत नियम             | 30   |
| संयुक्त प्रश्नाक्षर और उनका पाल               | ĘĘ         | योनिविभाग (प्रश्नोका विशेष फल जाननेके लिए) | 60   |
| भारुत राधि सज्ञा द्वारा प्रश्न फूळ            | Ę          | योनि निकालनेको विधि                        | 68   |
| असयुक्त प्रश्नासर                             | 1.50       | पुच्छककी मन स्थित चिन्ताको ज्ञात           |      |
| असयुक्त और अभिहत प्रश्नोके फूछ                | <b>Ę</b> ९ | करलेके नियम                                | ८२   |
| प्रश्नलग्न द्वारा विशेष फल                    | 190        | जीवयोनिके भेद                              | ८३   |
| अनभिहत प्रश्नाक्षर और उनका फळ                 | ७१         | द्विपदयोनि और देवयोनिके भेद                | CY   |
| अभिषातित प्रश्नाक्षर और उनका फल               | ७२         | देवयोनि जाननेकी विधि                       | ८५   |
| ं मालिज़ित, मिमयूमित और बंग प्रस्तांक्षर      | ভৄৢৢৢৢৢ    | मनुष्ययोनिका निरूपण                        | ८५   |

#### **नेनलज्ञानपश्चनुडामण्डि**

| प्रश्नलम्न द्वारा मनकी विभिन्न चिन्ताओको  |             | स्वर और व्यञ्चनोकी सज्ञाएँ और उनके फल        | १०६          |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|
| ज्ञात करनेके नियम                         | ረ६          | प्रश्नके फल जाननेके विशेष नियम               | 806          |
| बाल-वृद्धादि एव बाक्वतिमूलक समादि         |             | नब्ट बन्मपत्र बनानेकी विधि-मास परीक्षा       | १०९          |
| अवस्थाएँ और उनके फुल                      | 66          | पक्ष विचार                                   | 2882         |
| पक्षियोनिके मेद                           | ८९          | तिथि विचार                                   | 888          |
| राक्षस योनिके भेद                         | ९०          | वर्णोकी गन्यूति आदि सज्ञाएँ                  | 883          |
| चतुष्पद योनिके मेद                        | 90          | गादि भव्दोके स्वर सयोगका विचार और            |              |
| खुरी, नखी, दन्ती आदि योनियोके भेद         |             | उनका फल                                      | ११५          |
| और सप्तण                                  | 98          | ग्रह और राशियोका कथन                         | ११७          |
| अपद योनिके भेद और छक्षण                   | ९२          | नष्टजातक (जन्मपत्री ) बनानेकी                |              |
| पादसकुला योनिके भेद और लक्षण              | 53          | व्यवस्थित विधि                               | ११८          |
| वातुयोनिके भेद                            | 88          | सवत्सर वोधक सारिणी                           | १२०          |
| षाम्य योनिके भेद                          | 88          | नसत्र, योग, छम्न और ग्रहानयन विधि            | १२१          |
| घटित योनिके भेद-प्रभेद                    | ९५          | गमनागमन प्रश्न विचार                         | १२२          |
| प्रश्नलग्नानुसार आमरण चिन्ता जाननेकी विधि | 90          | लाभालाम प्रका विचार                          | १२४          |
| अघाम्य योनिके मेद                         | 90          | जुमाञ्चम प्रश्न विचार                        | १२६          |
| मूलयोनिके भेद-प्रभेव और पहिचाननेके नियम   | 96          | चवर्ग पञ्चाधिकार                             | १२८          |
| प्रश्नलग्नानुसार विभिन्न मानसिक चिन्ताओके |             | सिंहावळोकन, गजावळोकन चक्र                    | १२९          |
| जाननेकी विश्वि                            | 22          | नशावर्त चक्र                                 | 230          |
| षीव, बातु और मूलयोनिके निरूपणका प्रयोजन   | 100         | मबुक प्लवन और अक्वमोहित चक्र-फुलाफल          | १३१          |
| चोरी गयी वस्तुको जाननेकी विधि             | १०१         | तवर्ग चक्रका विचार-फलाफल                     | १३२          |
| चोरका नाम जाननेको रीति                    | १०२         | यवर्ग, कवर्ग और टबर्ग चक्रका विचार-फल        | १३३          |
| मूक प्रश्न विचार                          | 909         | पवर्ग चक्र विचार-फलाफल                       | १३४          |
| आिजिङ्गतादि मात्राओका निवास और फल         | १०३         | शवर्ग चक्र विचार-फलाफल १३५                   | -१३६         |
| मुष्टिका प्रश्न विचार                     | १०३         | चिन्तामणि चक्र और उसके अनुसार नाम            |              |
| लामालाम प्रश्न विचार                      | 808         | निकालनेकी विधि                               | १३७          |
| व्रव्याक्षरोकी सज्ञाएँ और फूळ             | १०५         | सर्ववर्गान्द्वानयन द्वारा नाम निकालनेकी विधि | 255          |
| परिशिष्ट                                  | ١٤          | ] मुहूर्त्तप्रकरण                            |              |
| नक्षत्र, योग और करणोके नाम                | 280         | वसप्राचन मृहर्त                              | \$8\$        |
| समस्त शुभ कार्योमें त्याज्य               | 880         | शिखु ताम्बुल भक्षण मृहूर्त                   | <b>\$</b> 88 |
| सीमन्तोन्नयन मृहर्त                       | 880         | कर्णवेघ और मुण्डन मृहर्त                     | 588          |
| पुसवन मुहुर्त                             | 188         | अक्षरारम्भ और विद्यारम्म मुहर्त              | १४५          |
| जातकर्म और नामकर्म मुहूर्त्त              | <b>5</b> 88 | यज्ञोपवीत, बाग्दान और विवाह मुहूर्स          | १४६          |
| स्तनपान मृहर्त्त                          | 888         | विवाहमे गुरुवल, सूर्यवल और चन्द्रवल          |              |
| सूतिकास्नान मुहर्त्त                      | \$85        | विचार                                        | १४६          |
| दोलारोहण मुहर्त                           | १४२         | विवाहमे लग्नशुद्धि, त्याच्य अन्धादि लग्न     | १४७          |
| भूम्युपवेशन मुहूर्त                       | १४२         | वैवाहिक छम्नमें ग्रह-वसका विचार              | १४७          |
| शिशुनिष्क्रमण मुहूर्त                     | १४३         | वधूप्रवेश और द्विरागमन मुहर्त्त              | १४७          |
|                                           |             | 40                                           |              |

| विषय सूची                                              |         |                                             |        |  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------|--|
| यात्रा मुहुर्त्त                                       | 288     | रोगमुक्त होनेपर स्नान करनेका मुहूर्त        | १५४    |  |
| वार शूळ-नक्षत्र शूलका विचार                            | 388     | कारीगरी सीखनेका मुहर्त्त                    | १५५    |  |
| चन्द्रवास विचार                                        | \$86    | पुछ और खटिया, मचान आदि बनानेके मुहूर्त्त    | 1442   |  |
| चन्द्र फुल                                             | १४९     | कर्ज छेनेका मृहूर्त                         | 1442-  |  |
| गृह निर्माण, नूतन और जीर्ण गृह प्रवेश मुहूर्त्त        | १५०     | वर्पारम्ममें हळ चळाने, बीज बोने और फसल      |        |  |
| शान्ति और पौष्टिक कार्योके मृहूर्त्त                   | १५१     | काटनेके मृहर्त्त                            | १५६    |  |
| कुओं खुदवाने और दुकान करनेके मुहर्स                    | १५१     | नौकरी करने बौर मुक्हमा दायर करनेके          |        |  |
| बडे-बडे ब्यापार करनेके मुहूर्त                         | १५२     | गुहर्त्त                                    | * KOP3 |  |
| मवीन वस्त्र, आभूषण बनवाने और धारण                      |         | जूता पहननेका मुहर्त्त                       | १५७    |  |
| करनेके मुहूर्त                                         | १५२     | औपष बनाने और मन्त्र सिद्ध करनेके मुहूर्त्त  | १५८    |  |
| नमक बनानेका मुहूर्त                                    | १५३     | सर्वारम्भ मुहर्त                            | १५८    |  |
| राजा या मन्त्रियोसे मिलनेका मुहूर्स                    | १५३     | मन्दिर बनानेका मूहूर्त                      | 146    |  |
| वगीचा लगानेका मुहुसँ                                   | १५३     | प्रतिमा निर्माण और प्रतिष्ठा करनेके मुहूर्स | १५९    |  |
| हथियार बनाने और धारण करनेका मृहूर्त                    | १५४     | होमाहुति मृहुर्स                            | १५९    |  |
| परिशिष्ट [ २ ] जन्मपत्री बनानेकी विधि                  |         |                                             |        |  |
| इंट्टकाल साधन करनेके नियम                              | १६०     | द्वितीय भावआर्थिक स्थिति ज्ञात              |        |  |
| भयात और भभोग साधनके नियम                               | 141     | करनेकी विधि                                 | १७४    |  |
| जन्मनक्षत्रका घरण निकालनेकी विधि                       | १६२     | धनी और दरिद्री योग                          | १७४    |  |
| <del>जनसारि</del> णी                                   | \$ £ \$ | तृतीय भाव-भाई-बहनोके सम्बन्धमें विचार       | १७५    |  |
| जन्मपत्री लिखनेकी विधि                                 | \$48    | चतुर्य भाव-पिता, ग्रह, मित्र आदिका विचार    |        |  |
| विशोत्तरी दशा निकालनेकी विधि                           | १६५     | पंचम भाव-सन्तान, विद्या आदिका विचार         | १७६    |  |
| मन्तर्दका साधन और सूर्यादि नवग्रहोके                   |         | पष्ठ भावरोग आदिका विचार                     | १७७    |  |
| मनार्दशा चक्र                                          | १६७     | मप्तम भाव-वैवाहिक सुसका विवार               | १७७    |  |
| जन्मपत्रीमें अन्तर्दशा लिखनेकी विधि                    | 196     | अण्टम भावआयुका विचार                        | १७७    |  |
| जन्मपत्रीका फल देखनेकी सक्षिप्त विधि                   | १७०     | नवम भावभाग्य विचार                          | 205    |  |
| प्रहोका स्वरूप                                         | १७०     | दगम भावपेशा एव उन्नतिका विचार               | 305    |  |
| प्रहोका बलावल और राशि स्वरूप                           | १७१     | एकादश मान—छात्रालाम विचार                   | 305    |  |
| द्वादश भावोके फळ                                       | १७२     | डादश मावमय विचार                            | 305    |  |
| ग्रह और राशियोंके स्वमाव एवं तत्व                      | \$6\$   | विद्योत्तरी दशाका फल                        | 205    |  |
| <b>घारीरिक स्थिति—कद, ट्य-रङ्ग ज्ञान</b>               |         | अन्तर्दशा फल                                | १७९    |  |
| करनेके नियम                                            | १७३     | जन्मलमानुसार भुमाशुभ ग्रहनोषक चक्र          | १७९    |  |
| परिशिष्ट [ ३ ] विवाहमें मेलापक-वर-कन्याकी कुण्डली गणना |         |                                             |        |  |
| प्रह मिलान                                             | ₹60     | मकूट विचार                                  | १८०    |  |
| गुण मिस्रान                                            | 160     | नाडी विचार                                  | १८१    |  |

#### प्रस्तावना

सूर्य, चन्द्र और तारे प्राचीनकालसे ही मानुष्यके कीतृहरूके विषय रहे हैं। मानव सरा इन रहस्य-सर्या वस्तुओं रहस्यको जाननेके लिए उत्सुक रहता है। वह यह जानना चाहता है कि प्रद्र क्यों असण करते हैं और उनका प्रमाव प्राणिवोपर क्यों पडता है १ उसकी इसी जिज्ञासाने उसे ज्योतिष शास्त्रके अध्ययनके लिए प्रेरित किया है।

भारतीय ऋषियोने भपने दिन्यज्ञान भीर सक्रिय साधना द्वारा भाष्ट्रनिक यन्त्रीके अभावमें भी प्रागैतिहासिक काल्में इस ग्रास्को भनेक गुरिययोको सुलक्षाया था। पद्यपि बाज पाधाल सम्यताने रहमें रंगकर कुछ लोग इस विज्ञानको विदेशीय देव बसलाते हैं, पर प्राचीन शाखोंका अवगाहन करनेपर उक्त पाएणा आन्त सिद्ध द्वपु विना नही रह सकती है।

भारतीय विज्ञानकी उन्नतिमें इतर धर्मांवलन्त्रियों साम कन्येसे कन्या लगाकर चलनेवाले जैना-बायों भी महस्वपूर्ण स्थान है। उनकी अगर लेखनीसे प्रसूत दिव्य रचनाएँ आज भी जैन विज्ञानकी परा-पताकाको फहरा रही हैं। व्योतिपशाकके इतिहासका आकोडन करनेपर ज्ञात होता है कि जैना-बायों द्वारा निर्मित क्योतिप प्रन्थोंसे आरतीय क्योतिपमें अनेक नवीन वालोंका समावेश तथा प्राचीन सिद्धान्त्रोंमें परिमार्जन हुए हैं। जैन प्रन्थोंकी सहायताके विना भारतीय क्योतिपके विकास क्रमको समक्तना कठिन ही नहीं, असंगव है।

भारतीय ज्योतिपका श्रद्धकावद इतिहास हमें आर्यभट्ट समयसे मिळता है। इसके पूर्ववर्षी श्रम्य वेद, अंगताहित्य, श्राह्मण, स्पंग्रज्ञति, गर्गसाहिता, ज्योतिष्करण्डक एव वेदाज्ञच्योतिए प्रश्नृति प्रन्थोंमें ज्योतिपद्माक्षकी अनेक सहरवर्ण्य वार्तोका वर्णन आया है। वेदाज्ञच्योतिपर्से यह्मवर्षीय युग परसे उत्तरायण और रिक्वणायणकी तिथि, नक्षत्र एव दिनमान आदिका साधन किया है। इसके अनुसार युगका आरम्भ मात्र श्रुष्ठ प्रतिपदाके दिन सूर्य और चन्द्रमाने व्यविश वष्ण्य सहित क्रान्तिवृत्तमं पहुँचनेपर होता है। इस प्रम्यका रचनाकाल कई श्रवी ई० पू० माना जाता है। विद्वानीने इसके रचनाकालका पता क्यानिक्ष्य क्षेत क्योतिपको ही प्रस्कृति एवं प्रस्कृतमममें कुटकर उपलब्ध क्योतिपय चर्चका प्रभाव स्पष्ट कवित होता है। विद्वानीन स्वकृत क्रिय प्रमाव स्पष्ट कवित होता है। विद्वानीन क्षेत्र करते हुए क्रिया है—"भारतीय ज्योतिपकी क्षेत्र करते वेद्वप्रकृति एवं प्रस्कृतमममें कुटकर उपलब्ध क्योतिपत्र स्वकृत करते हुए क्रिया है—"भारतीय ज्योतिपकी स्वव्यक्त क्षेत्र करते हुए क्रिया है—"भारतीय ज्योतिपकी यूनानियोक्त श्रीकृतिका प्रचार विक्रमीय सवदसे तीन सी वर्ष पीले हुआ। पर नेनोक्ते सृत्यमन्य अयोमें यवन ज्योतिपका कृत्र भी आगास नहीं है। जिस प्रकार सनातनियोक्ती वेदसहितामें पञ्चवर्षास्मक श्रुरा है और क्षत्रिकास मक्षत्र गणना है उसी प्रकार जैनोक क्षत्र सनातनियोक्ती वेदसहितामें पञ्चवर्षास्मक श्रुरा है और क्षत्र सनकास मन्त्र मण्या मण्डा विक्रमा है उसी प्रकार जैनोक क्षत्र सनातनियोक्ती वेदसहितामें पञ्चवर्षास्मक श्रुरा है और क्षत्रिकास मन्त्र गणना है उसी प्रकार जैनोक क्षत्र क्षत्र सन्तिसी भारानी विव्यक्ति सात्र है। स्वर्णस्म क्षत्र सन्तिसी मण्डा क्षत्र सन्तिसी सन्तिसी

हा॰ स्यामशास्त्रीमे वेदाह-ज्योतिपकी सूमिकामें बताया है--- 'वेदाह्नज्योतिपके विकासमें जैन ज्योतिपका वदा भारी सहयोग है, विना जैन न्योतिपके बध्ययनके वेदाह ज्योतिपका अध्ययन अधूरा ही कहा जायगा। मारतीय प्राचीन ज्योतिपमें जैनाचार्योके सिद्धान्त अस्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं।'' पश्चवर्यात्मक युगका सर्व-प्रथम वर्क्केस सैन प्रन्योमें ही आता है। काल्लोकप्रकाश, ज्योतिपकरण्डक और स्वर्यप्रसामि निस पश्चवर्यात्मक युगका निरूपण किया है, वह वेदाह्मज्योतिपके युगसे मिस्र और प्राचीन है। स्वर्यप्रसामि में युगका विरूपण करते हुए लिखा है---

१ देखें-हिन्दुत्व पृ० ५८१।

## सावणबहुलपहिवए बालवकरणे अभोइनक्खते। सञ्बद्ध पडमसमये जुअस्स आई वियाणाहि॥

वयाँत आवण कृष्ण प्रतिपदाके दिन वानिवित नवजर्मे पञ्चवर्षान युगका आरम्म होता है ।
जैनन्योतिवकी प्राचीनताके जनेक सक्छ प्रमाण मौजूद हैं । प्राचीन जैनागममें न्योतिवाके छिए
'जोइसंगवित' वाक्यका प्रयोग वाचा है । प्ररनन्याकरणाइमें बताया है—''तिरियवासी पंचित्रहा
जोइसीया देवा, वहस्सती, चन्द, सूर, मुक, सिणच्छरा, राहू, घूमकेत, बुद्धा थ, अंगारगा य, तत्तत-विण्ड कृणगवण्णा जेयगहा जोइसियंमि चार चरंति, केतुय गतिरतीया । अद्वावीसतिविहास
णवस्त्वरेवगणा णाणासंद्वाणसंठिवाओ य तारगाओ ठियकेस्साचारिणो य।'' इससे स्पष्ट है कि नवप्रदींका प्रयोग प्रहोंके रूपमें है॰ ए॰ तीसरी शतीसे भी पहले बैनोंमें प्रचित्रत वा । ज्योतिष्करण्डकका
रचनाकाळ है॰ ए॰ तीसरी वा चौथी जतान्दी निश्चित है, उसमें कम्नका को निरूपण किया है, उससे
भारतीय क्योतिवकी छुई वसीन बातांपर प्रकाश परसा है ।

## लगं च दक्तिलणायविद्युचे सुवि अस्स उत्तरं अयणे। लग्गं साई विसुवेसु पंचसु वि दक्तिलणे अयणे॥

इस पद्यामें 'अस्त' वानी अश्वनी और 'साई' वानी स्वाती वे विद्युवके कान बताये गये हैं। उपोतिका-एवडकमें विशिष्ट अवस्थाके नचलोंको मी कान कहा गया है। यननोंके आगमनके पूर्व भारतमें पद्यो क्षेत्र कानमणाकी प्रचक्ति थी। वेदाइन्योतियमें भी इस कानप्रणाकीका आमास सिकता है—''श्रविष्ठाभ्यां गुणाभ्यस्तान् प्राविकानान् विनिर्विशेत्'' इस पद्यार्थमें वर्तमान कान भचलोंका निकपण किया गया है। प्राचीन भारतमें विशिष्ट अवस्थाकी राशिके समाय विशिष्ट अवस्थाके नचलोंको भी कान कहा जाता था।

त्तैन व्योतिषकी प्राचीनताका एक प्रमाण पञ्चवर्षासक युगर्मे व्यतीपात शासवरकी प्रक्रिया है। वेदाहुरुयोतिषसे भी पहले इस प्रक्रियाका प्रचार भारतवर्षमें था। प्रक्रिया विग्न प्रकार है—

> अयणाणं संबंधे रिवसोमाणं तु वे हि य जुगिन । जं इवह भागलद्धं नहहया तत्तिया होति ॥ नानचपरीयमाणे फलरासी इन्छिते उ जुगमे ए । इन्छियनइवायंपि य इन्छं काऊण आणे हि ॥%

इस गायाओकी स्थालया करते हुए टोकाकार सक्यगिरिने "हृह स्वर्याचन्द्रमसौ स्वकीयेऽयने वर्तमानी यत्र परस्परं व्यतिपततः स कालो व्यतिपातः, तत्र रिवसोमयोः युगे युग-मध्ये यानि अयनानि तेषां परस्परं सम्बन्धे एकत्र मेलने कृते ह्यास्यां भागो हियते । हृते च मागे यद्भवति मागलव्यं तावन्तः तावत्त्रमाणाः; युगे व्यतिपाता सवन्ति ।" गणितक्रिया-७२ व्यतिपातमें १२४ पर्वं होते हैं तो एक व्यतिपातमें स्था ? ऐसा अञ्चपात करनेपर— १२४ १ = १ % १ १ = १० है तिथि, १० १ १ च १ १ सहर्षं । व्यतिपात प्रवराधिकी पहिका एक स्थाने विक्त मकार आयगीः—

क्ष देखें-ज्योतिष्करण्डक० २००-२०५।

|                                                               | पर्व | विधि | सुहुर्च    |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| $(i)  \frac{a\delta}{\delta \delta} \times \delta =$          | 1    | 10   | <b>२</b> ५ |
| $(5)  \frac{a\delta}{\delta \delta a} \times \delta =$        | Ę    | Ę    | २०         |
| $= \xi \times \frac{g_{\theta}}{g_{\xi \theta}} \times \xi =$ | ч    | 2    | 14         |
| (s) $\frac{a\delta}{\delta \delta s} \times s =$              | •    | 18   | 10         |
| $= \nu \times \frac{gg}{gg} \times \nu =$                     | =    | ŧ    | ч          |
| $(4)  \frac{a\delta}{\delta \delta \delta} \times \delta =$   | 1•   | ч    | •          |
| $= e \times \frac{g g}{g g} \times e =$                       | 15   | 0    | ₹4         |
| $(z) \frac{s\delta}{158} \times z =$                          | 18   | 11   | ₹0         |
| $(i) \frac{a\delta}{\delta a} \times i =$                     | 14   | *    | 14         |
| $(40) \frac{2a}{35a} \times 40 =$                             | 10   |      | 10         |

कैन ववोतिवकी प्राचीनता उसकी नक्त्रगणनासे भी सिद्ध होती है। प्राचीनकालमें कृतिहासे नक्त्रगणना की तार्ता थी, पर मेरा विचार है कि अभिनित्वाकी नक्त्रगणना कृतिकावाकी नक्त्रगणनासे प्राचीन है। तैन प्रस्योंमें अभिनित्वाकी नक्त्रगणना वर्तनान है। कृत्रिकासे नक्त्रगणनाका प्रयोग भी प्राचीन तैन प्रस्योंमें भिक्ता है तथा चान्द्र नक्त्रोंकी अपेका सावन नक्त्रोंका विधान अधिक है।

तैन सबस्तर प्रणाकीको देखनेसे प्रतीत होता है, कि इसका प्रयोग प्राचीन सारतमें हैं० ए० दस शताब्दीसे भी पहळे था। वेदोंमें को सबस्तरके नाम आवे हैं, बैन प्रन्योंमें उनसे सिंह नाम हैं। यह संवस्तरकी प्रणाकी अभिवित वचन्नपर आजित है। नाचन्न सबस्तर, युगसंवस्तर, प्रमाणसंवस्तर और शनिस्तवस्तर। बृहस्पित जब सभी नचन्नसमृहको भीगकर युनः अभिवित् नचन्नपर आता है तब महानाचन्न सबस्तर होता है।

बट्सण्डाराम धवळा टीका में रीद्र, स्वेत, मैन, सारमद, दैख, वैरोचन, वैरवदेव, अभिनित्, रोहण, बळ, विजय, नैर्क्स्य, वरण, अर्थमन् और भाग्य ये पन्द्रह मुहूर्च बाये हैं । मुहूर्चेको नामावर्ज टीका-कारकी अपनी नहीं है, उन्होंने पूर्व परम्परासे प्राप्त स्कोकोंको बद्द्यत किया है । अतः मुहूर्चचर्चा पर्याप्त प्राचीन प्रतीत होती है ।

## जैन ज्योतिष साहित्यके मेद-प्रमेदोंका दिग्दर्शन

पट्सण्डागमकी घवळाटीकार्मे प्राप्त प्राचीन उद्धरण, तिळोषपण्णाची, बस्तूर्वीपपण्णाचि, सूर्यप्रज्ञसि, चन्द्रमज्ञसि, क्योतिषकरण्डक तथा बागम प्रन्योंमें प्राप्त क्योतिषचर्चाके अतिरिक्त इस विपयके सैक्टो स्वतन्त्र प्रन्य हैं। नष्ट्रॉके सम्बन्धमें वित्तना उद्दापोह बैनाचार्योंने किया है, उत्तना अन्य छोगोंने नहीं।

१ देखें-घवला टीका ४ जिल्द ३१८ पु० ।

प्रश्तन्याकरणाह्ममें नचन्न योगोंका वर्णन विस्तारके साथ किया है। इसमें नचनोंके कुछ, उपकुछ और कुछोपकुछोंका निरूपण करते हुए बताया हैं—''धिनष्ठा, उन्तरायाद्वपद, अरिवनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मधा, उत्तरायाद्वपद, निरूप, विद्याखा, मूछ एव दन्तरायाद्वा थे नचन्न कुछसंज्ञक, अवण, प्वांमाद्व-पद, रेवती, भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, आरुकेदा, प्वांद्वाल्युनी, इस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एव प्वांपादा थे नचन्न उपकुछ सञ्चक और अभिनित्त, मतिभा, आदाँ एवं अनुराधा कुछोपकुछ संज्ञक हैं।" यह कुछोपकुछका विभाजन पूर्णमासीको होनेवाछ नचनोंके साधारपर किया गया है।

इस वर्गीकरणका स्पर्शकरण करते हुए बताया है कि आवणमासके घनिष्ठा, अवण और अभिवित्, माद्रपद मासके उत्तराभाद्रपद, प्वांमाद्रपद और ग्रातमित्र, जारिवन मासके अधिनी और रेवती; कार्तिक मासके क्रितिका और भरणी, अगहन या मार्गद्रावि मासके सुगन्निरा और रोहिणी, पौष मासके पुण्य, पुणवर्ष्ट्र और आदाँ, माघ मासके मद्या और जारकेगा; फाल्युन मासके उत्तराफाल्युनी और प्वांफाल्युनी; वैश्व मासके विश्वा और हत्त; वैश्वास मासके विश्वासा और स्वाती; व्येष्ठमासके मूळ, व्येष्ठा और अनुराधा पृष धावाइ मासके उत्तराघाइ। और प्वांपाइ। वस्त्र बतावे गये हैं। प्रत्येक मासकी पूर्णमासीको उस मासका मयम नचन्न कुळ संज्ञक, दूसरा उपक्रुळ संज्ञक और तीसरा कुळोपकुळ सज्ञक होता है। अर्थांत् आवण मासकी पूर्णमाको घनिष्ठा पहे तो कुळ, अवण हो तो उपक्रुळ और अभिवित् हो तो कुळोपकुळ सज्ञावाका होता है। इसी प्रकार आगे आगेके महीनोंके नचन्न भी बतावे गये हैं।

ऋरवेद सहितामें ज्योतिषविषयक ऋतु, अयम, मास, पष, नषत्र, तिथि मादिकी वैसी चर्चा है, वर्सा प्रकारकी प्राचीन परम्परासे चळी आशी चर्चा हुस प्रन्थमें भी मौजूद है।

समयादाझमें बाद्राँ, विज्ञा बौर स्वासि वचनकी एक-एक तारा; प्रवासायागी, उत्तराफाखानी, प्रवासाद्वानी, विज्ञा बौर स्वासि वचनकी एक-एक तारा; प्रवासाद्वानी, उत्तराफाखानी, प्रवासाद्वान के उत्तरामाद्वपदकी दो-दो ताराएँ, स्वास्तरा, प्रवासाद्वान कीर उत्तरामाद्वपदकी दो-दो ताराएँ, स्वास्त्ररा, प्रवासादकी वार-चार ताराएँ, रोहिणी, प्रवास्त्र, इस्त, विश्वासा और विव्ञा वचनकी पॉव-याँच ताराएँ, कृतिका और आरक्ष्यकी कृद-वृद्ध ताराएँ, प्रवासादकी वार वाराएँ वतायी गयी हैं। कृतिका, रोहिणी, व्यास्त्ररा, आर्द्रां, प्रवास्त्र, प्रवासादकी वार कारकेवा वे सात वचन पूर्व द्वारवाके; सवा, प्रवासाद्वानी, उत्तराफास्त्रानी, इस्त, विज्ञा, स्वासि, विश्वासा ये सात विव्यासा वे सात वचन असुराक्षा, अस्त्रा, स्वासि, प्रवासादकी प्रवासिक स्वासिक स्वास्त्र है। इस प्रकार प्राचीव क्ष्योसिं वचन्नोंका विस्तृत विचार किया गया है।

कुटकर वयोतिषचर्यांके अळावा ध्यंत्रञ्चसि, चन्त्रश्चसि, क्योतिष्करण्डक, स्वाविज्ञा, गणिविज्ञा, सण्डलप्रवेश, गणितसारस्वद, गणितस्वत, व्यवहारगणित, जैन गणितस्व, सिद्धान्वशिरोमणि—जैवेच स्वि, गणितश्चाक्ष, गणितसार, जोइसार, प्रज्ञाङ्गानवनविधि, इष्टतिथिसारणी, कोकविजययन्त्र, प्रज्ञाङ्गतत्व, केवळज्ञानहोरा, आयज्ञानिकक, धायसज्ञाव प्रकरण, रिद्धसमुख्य, अर्घकाण्ड, ज्योतिषव्यकाश, जातकिरुक, मचत्रचूदामणि सान्नि सैकडों प्रन्य हैं।

१ "ता कहते कुळा उवकुळा कुळावकुळा बाह्तिति वदेण्या ? तत्य खलु इसा बारस कुळा वारस उवकुळा चतारि कुळावकुळा पण्याता """"-अहन० १०१५ २ "अहाणस्वते एगतारे । चित्ताणस्वते एगतारे । चित्ताणस्वते एगतारे । चित्ताणस्वते एगतारे । चित्ताणस्वते एगतारे । चुळ्याक्ष्मणुणीणस्वते हुतारे । उत्तराफागुणीणस्वते हुतारे । पुळ्यसह्वयाणस्वते हुतारे । उत्तराफागुणीणस्वते हुतारे । पुळ्यसह्वयाणस्वते हुतारे । ""—समवायाङ्ग ११६, २१४, ३१२, ४१३, ५१९, ६७० । ३ "कित्तवाइया सत्तणस्वता पुळ्यहारिया । महाह्या सत्तणस्वता वाहिणवारिया । अणुरा-हुवा सत्तणस्वता ववदारिया । विष्टुाह्वा सत्तणस्वता उत्तरदारिया ।"—समवायाङ्ग ७१५ ।

प्रस्तावना

विषयविचारको इष्टिसे कैन क्योतिषको प्रघानत हो आगोंसे निसक्त किया वा सकता है। एक गणित और दूसरा फल्कित । गणितक्योतिष-सेंद्यान्तिक इष्टिसे गणितका महस्वपूर्ण स्थान है, प्रहोंको गति, स्थिति, वकी, सागीं, सध्यक्रक, सन्दफ्क, स्वस्फक, कुरुवा, जिल्या, वाण, चाण, च्यास, परिधिफल एव केन्द्रफल आदिका प्रतिपादन विना गणित क्योतिषके नहीं हो सकता है। आकाशसण्डलमें विकीणित सारिकाओंका प्रहोंके साथ कर-कैसा सम्बन्ध होता है, इसका ज्ञान भी गणित प्रक्रियासे ही सभव है। कैमाचार्योंने गणित क्योतिष संबन्धी विषयका प्रतिपादन करनेके लिए पारीगणित, बीजगणित, रेखागणित, विकोणित, व्राचेगिति, गोर्लायरेखागणित, चार्याय एव ककीय व्रिकोणसिति, प्रतिभागणित, श्रामेविगणित, पर्वागनित, प्रतिभागणित, श्रामेविगणित, पर्वागनित्रीणगणित, कन्मपत्रनिर्मण गणित, ब्रह्युति, उद्यास्तसम्बन्धी गणित एवं यन्त्रादि साधन सम्बन्धी गणितका प्रतिपादन किया है।

कैतपाटी गणितके अन्तरांत परिकर्माष्टकसवंची गणित-बोढ, वाकी, गुणा, साग, वर्ग, वर्गसूक, वष एवं वनसूक आदि हैं। इसी प्रकार अणिविभागसंवधी गणितके भी अनेक भेद-भभेद बताये हैं—कैसे युगोचरअणी, वितिषन, वर्गाचितिबन, वर्गाचितिबन, वर्गाचितिबन, वर्गाचितिबन, वर्गाचितिबन, वर्गाचितिबन आदि हैं। चितिषनसे किसी स्त्य, मन्दिर एव दीवाक आदिकी ईटाँका दिसाव आसानीसे किया वा सकता है। गुणोचर अणोके विद्यान्त्रीको भी महावीहाचार्यने गणितसार नामक प्रन्यमें विस्तारसे वताया है। गणितसारस्यदमें विकोमगणित या व्यस्तविधि, जैराशिक, स्वांशाखुवन्ध, स्वांयापवाह, इष्टकमें, द्रांष्टकमें, एकादिभेद, स्रेजन्यवदार, अकपाश एव समय-दूरी सवची प्रत्योगितिक कियारपूर्वक वतायो गणी हैं। जैन गणितके विकासका स्वण्युम इंदर्श शतावदासे वारहवीं शतावदी तक है, इसके पूर्व स्वतन्त्र क्रमसे वृत्तद्विपयक रचना प्रायः अनुपक्षक्य है। हाँ, फुटकर कपमें आगाम-संवंधी प्रश्वोमें गणितके वनेक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त निवद किये यथे हैं। वर्षण्यामके स्कृतिं भी गणितके वीवस्त्र मिकते हैं। चौथी शतावदीके क्रयस्थकी रचना विकोचपण्यतिमें बीवगणित, अंक्रयणित प्र रेक्षागणित संवधी अनेक निवस हैं। संक्रित धन विकाकनेके क्रिए दिये गये निवन सिद्धान्त गणित दिस्ते अत्यन्त सहत्वप्र्ण हैं।—

"पदवग्गं चयपहदं दुगुणिदगच्छेण गुणिदग्रहजुत्तं । बिह्नहदपदिविहीणं दिलदं वाणिज संकलिदं ॥ ७६ ॥ पदवग्गं पदरिहदं चयगुणिदं पदहदादिज्जगमद्धं । ग्रह्महत्त्वपहदपदेणं संजुत्तं होदि संकलिदं ॥ ८१ ॥"

अर्थात्—पदके दर्गको वससे गुणा करके उसमें दुगुने पदसे गुणित शुसको जोड देनेपर जो राशि उत्पन्न हो, उसमेंसे वयसे गुणित पद प्रमाणको चटाकर शेपको आधा कर देनेपर प्राप्त हुई राशिके प्रमाण सकछित धन होता है ।। ७६ ॥ पदका बर्गकर उसमेंसे पदके प्रमाणको कम करके अवशिष्ट राशिको वयके प्रमाणसे गुणा करना बाहिए, परचात् उसमेंसे पदसे गुणित बादिको मिळाकर और फिर उसका आधा कर प्राप्त राशिमें मुखके अर्घ मायसे गुणित पदके मिळा देनेपर सकछित धनका प्रमाण विकछता है ॥ ६१॥

वपर्युक्त दोवो ही नियम गणितमें सहावपूर्ण बीर नवीन हैं। बुखनात्मक दृष्टिसे आवेभष्ट, म्रष्टगुप्त और आस्कर जैसे गणितम्नोके नियम भी उक्त नियमोंकी अपेदा स्थूक हैं। आवंभक्षी प्रनयका अवकोकन करनेसे साख्य होता है कि यह आचार्य मा बैन गणितके वर्गमूक और घनसूक सवधी विदान्तोसे अवश्य प्रमावित हुए हैं। दा० कर्ण आहवने आर्थमहोनी सृमिका एव अग्रेशी नोट्स्में इस वासका कुछ सकेत भी किया है। तथा आर्थमहोने सी बैनवुगको उस्तिर्विणी और अवसर्विणी सवधी काक्रगणनाको स्वीकार किया है। आर्थमहोके निस्नश्कोक्से वह वात स्पष्ट है :—

## "उत्सर्पिणी युगाई पश्चादनसर्पिणी युगाई च। मध्ये युगस्य सुपमा आदानन्ते दुःसमान्यंसात्॥"

आर्यभट्टकी संस्थागणना भी वैनाचार्योंकी संस्थागणनाके समान ही है। सूर्यप्रजातिमें निस नगीपर क्रमसे संस्थाका प्रतिपादन किया है वही क्रम सार्थसङ्का भी है।

प्राचीन नैन गणित क्योतिचका एक और अन्य है निसका परिचय सिंहस्रि निश्चित कोकतत्त्व विभागमें निन्न प्रकार मिछता है:---

"वैश्वे स्थिते रविस्रुते वृषमे च बीवे राजोत्तरेषु सितपचस्रुपेत्य चन्द्रे। ग्रामे च पाटलिकनामनि पण्ण (पाण्ड्य) राष्ट्रे शास्त्रं पुरा लिखितवान्स्रुनिसर्वनन्दी॥"

इससे स्पष्ट है कि सर्वनन्दी बाचार्यका गणितक्योतिषका एक महस्वपूर्ण ग्रम्य रहा होगा, जिसमें कोक्यपैनके साथ-साथ गणितके भी अनेक सिद्धान्त निवद किये गये होंगे। आठवीं ग्रतान्दीमें पाटीगणित संबंधी कई महस्वपूर्ण तैन प्रम्य किसो गये हैं। इस काकमें महावीराचार्यने गणितसारसंग्रह, गणितशास्त्र पूर्व गणितस्त्व ये तीन प्रम्य प्रधान रूपसे किसो हैं। ये बाचार्य गणितके वहे आरी उद्घट विद्वान् थे। इनकी वर्ग करनेकी अनेक रीतियोंमें निम्मकिसित रीति अस्थन्त महस्वपूर्ण और भारतीय गणितमें उत्केस थोग्य है:—

## "कृत्वान्त्यकृतिं इन्याच्छेषपदैद्धिंगुणमन्त्यम्रत्सार्यः । शेषानुत्सार्येवं करणीयो विधिरयं वर्गे॥"

अर्थात् — अस्प अंकका वर्ग करके रखना फिर जिसका वर्ग किया है, उसकी दूना करके होप अक्रींसे गुणाकर एक अंक आगे इटाकर रखना । इसी प्रकार अन्त तक वर्ग करके जोड देनेसे पूर्ण राशिका वर्ग होता है । हुस वर्ग करनेके नियममें इस उपपत्ति (शासना) अन्यानिहित्त पाते हैं । क्योंकि—

 $\mathbf{a}^{2} = (\mathbf{a} + \mathbf{u})^{2} = (\mathbf{a} + \mathbf{u}) (\mathbf{a} + \mathbf{u}) = \mathbf{a}^{2}$   $= \mathbf{a} (\mathbf{a} + \mathbf{u}) + \mathbf{u} (\mathbf{a} + \mathbf{u}) = \mathbf{a}^{2} + \mathbf{a} \mathbf{u} + \mathbf{u}^{2} = \mathbf{a}^{2} + \mathbf{a} \mathbf{u} + \mathbf{u}^{2}$ 

इससे स्पष्ट है कि उक्त राशिमें अन्त्य अचर कका वर्ग करके वर्गित अचर कको वृत्ताकर आगेवाले अचर गसे गुणा किया है तथा अन्त्यके अचर गका वर्गकर खोड दिया है। इस प्रकार वक्त स्वसं वीध-गणितगत वासना भी अन्तर्निहित है।

व्यामी शताब्दीमें कितराजकुलरने कब्बर भाषामें कीकावती बामका महस्वपूर्ण गणित प्रत्य क्रिया है। त्रिकोकसार पृथ गोम्मटसारमें गणित सबंघी कई महस्वपूर्ण वियम आचार्य नेमिचन्त्र सिद्धान्तवक्रवर्ती ने बताये हैं। वस्तुतः बीवा, चाप, बाण और क्षेत्रफळ संबंधी गणितमें ये आचार्य पूर्ण निकात थे। जैना-चार्योंने क्योतिय सबंधी गणित प्रत्योंकी रचना सस्कृत, प्राकृत, कब्बन, तामिळ एवं मळ्याळम आदि मापाओंमें भी की है। कितराजकुलरकी ळीळावतीमें क्षेत्र-व्यवहार संबंधी अनेक विशेषताएँ बतायी गयी हैं। ग्यारहवीं शताब्दीका एक जैन गणित अन्य प्राकृत भाषामें ळिखा मिळता है। इसमें मिलित प्रश्नोंके क्ष्तर श्रेणी व्यवहार और कुट्टक्की रीतिसे दिवे गये हैं। इसी काळमें श्रीधराचार्यने गणितशास्त्र नामक एक प्रत्य रचा है, इसमें प्रहाणितोपयोगी जारम्मिक गणितसिद्धान्तोंकी चर्चा की वर्षा है। चौदहवीं शताब्दी-के आस-पासके जैनाचार्य अष्ठवन्त्रने गणितशास्त्र नामक गणित अन्य तथा जैनेतर कई गणित अन्योंके क्यर टीकाएँ किसी हैं। इस प्रकार बढारहवीं शताब्दी तक मौळिक एवं टीका प्रत्य गणित संवधी ळिखे जाते रहे हैं।

रेखागणित—वैनावारोंने गणितसासके निक्ष-भिन्न अहाँगर लिखा है। रेखागणितके हारा उन्होंने विग्रेप-विग्रेप सस्यान या क्षेत्रके भिन्न-भिन्न अंशोंका परस्पर सम्बन्ध बतकाया है; इसमें कोण, रेखा, समकीण, अधिक कोण, न्यूनकोण, समतळ और धनपरिमाण आदिके विषयका निक्षण किया गया है। जैन क्योतिपमें समतळ और धनरेखागणित, व्यवस्केदक या वैक्रिक रेखागणित, चिन्नरेखागणित और उचतर रेखागणितके रूपमें मिलता है। समतळ रेखागणितमें सरकरेखा, समतळक्षेत्र, धनचेत्र और वृत्तके सामान्य विषयका जैन ज्योतिविद्दांने निक्षण किया है। उचतर रेखागणितमें —स्वाणितमें —स्वाणितमें —स्वाणित क्रिया है। विवरेखागणितमें —स्वाणितमें —स्वाणित व्यवस्के परिलेख पर्य भौमादि महाँके परिलेख तथा यन्त्रों द्वारा प्रहांके वेचके विश्व दिखलाये गये हैं। ज्योतिप शासमें इस रेखागणितका बता मारी महत्त्व है। इसके द्वारा प्रहांके वेचके विश्व दिखलाये गये हैं। ज्योतिप शासमें इस रेखागणितका बता मारी महत्त्व है। इसके द्वारा प्रहांके वेचके विश्व दिखलाये गये हैं। ज्योतिय शासमें इस रेखागणितका बता मारी महत्त्व है। इसके द्वारा प्रहांके वेचके विश्व दिखलाये गये हैं। ज्योतिय शासमें हिया क्षेत्र कियाओं हारा हक किया जाता है। जैनावार्य आधरने सरकरेखा, कृत, रेखिक क्षेत्र, सकाव्रति, भौर वर्ष्टाकृति आदि विपयोंका वर्णव वैविक्ष रेखाणितमें किया है। याँ तो जैन-ज्योतिपमें स्वतन्त्र रूपसे रेखाणितके साथ्यमें प्रायः गणित प्रन्य अनुपळक्ष हैं, परन्तु पाटीगणितके साथ या प्रवाद्वित स्वतन्त्र रूपसे रेखाणितके साथ्यमें रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिक साथ्यमें रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र रेखाणीतिय स्वतन्त्र रूपसे रेखाणीतिय स्वतन्त्र है।

गणित सार सप्रहमें त्रिभुजोंके कई मेद बसछाये गये हैं तथा उनसे भुज, कोट, कर्ण और क्षेत्रफछ भी सिद्ध किये हैं ! जात्य त्रिभुजके सुप्रकोट, कर्ण और क्षेत्रफळ छानेका निम्नप्रकार बताया है—



इस त्रिश्चममें अक, अग, सुत और कोटि हैं, कग, कर्ण हैं, क व ग <समकोण हैं, असम कोण विन्दुसे क ग करणके कपर कम्ब किया है—

' अक  $^2$  — कग  $\times$  कम; अग  $^2$  = कग  $\times$  गम " अक  $^2$  + अग  $^2$  = कग  $\times$  कम + कग  $\times$  गम = कग (कम + गम) = कग  $\times$  कम = कग  $^2$  = अक  $^2$  + कग  $^2$  = कग  $^2$  = कग  $^2$  = कग  $^2$  = कोहि  $^2$  = कुग  $^2$  = कोहि  $^2$  = कुग  $^2$  = कोहि  $^2$  = कुग  $^2$ 

जास्य त्रिश्चजका चेत्रफळ निम्नप्रकारसे निकाला जायसा :---



 इस प्रकार जैनाचार्योंने सरस्रदेखासमक आकृतियोंके निर्माण क्षेत्रफर्कोंके जोड तथा आकृतियोंके स्वरूप आदि बतलाये हैं, अतः गणितसारसग्रहके क्षेत्राध्यायपरसे रेखागणित सम्बन्धी निम्न सिद्धान्त सिद्ध होते हैं—

- (१) समकोण त्रिमुक्तमें कर्णका वर्ग मुख और कोटिके वर्गके बोगके बराबर होता है ।
- (२) बुत्तक्षेत्रमें क्षेत्रफढका तृतीयांश सूची होती है।
- (३) आयत क्षेत्रको वर्गक्षेत्रमें एव वर्गक्षेत्रको आयतक्षेत्रके रूपमें घदछा जा सकता है।
- (४) चतुर्भुन क्षेत्रमें चारों सुवाओंको बोडकर आधा करनेपर को अधशेष रहे, उसमेंसे पृथक्-पृथक् चारो सुजाओंको घटानेपर बो-ओ बचे उन्हें तथा पहले आधी की गई राशिको गुणा करके गुणन-फकका वर्षमूळ निकाळनेपर विषमबाहु चतुर्भुवका सुचमफळ आता है रें।
  - (५) दो वर्गों के बोग अथवा अन्तरके समाव वर्ग बनानेकी प्रक्रिया ।
- (६) विषस कोण चतुर्श्वेनके कर्णानयनकी विधि तथा छम्ब, छम्बन्धाथा एवं बृहवाबाषा आदिका विधान ।
- (७) त्रिसुत, विषमकोण, समचतुर्सुंब, बायतक्षेत्र, वर्गचेत्र, पचसुवक्षेत्र, षद्सुतक्षेत्र, अरहसुवक्षेत्र, एव बहुसुतक्षेत्र आदिके क्षेत्रफलोंका विधान ।
  - (म) बुत्तक्षेत्र, जीवा, बृत्तसण्डकी ज्या, बृत्तसण्डकी चाप एवं वृत्तप्तक आदि निकालनेका विधान ।
  - (व) स्वीक्षेत्र, स्वीच्यास, स्वीफक एव स्वीके संवधमें विविध परामर्शं भादिका विधान ।
  - (१०) शक्तु भीर वर्चुळके चनफठोंका विधान, इत्वादि ।

कैताशार्जीने रेकागणितसे ज्योतिष सम्बन्धी सिद्धान्तींको निश्चित करते हुए लिखा है कि क्रान्तिवृत्त और विषुवरेकाके सिळनेसे जो कोण होता है वह २३ई बजा परिसित है। वहाँसे सूर्य उत्तरायण पथसे ६९ई कम्रातक तूर चळा जाता है।

इसी प्रकार दिखणावन पश्में भी देव अश तक समन करता है। अतपूर क्षणोकस्य टक्तर केन्द्रसे स्पैकी गति ११६ है क्या दूर तक हुवा करती है। जैन मान्यतामें जिन वृत्तोंकी करपना क्षणोकस्य दोनों केन्द्रांकी गति ११६ है कर्टे होराचक और प्रथम होराचकले ज्योतिमंण्डक पूर्व भागके दूरत्वको विक्षेप क्षताचा है। इस प्रकार विक्षेपाप्रको केन्द्र मानकर ब्राहक वा खादक के व्यासाधिक समान विक्षास बना हुआ कृत जहाँ काम विक्ष्यको काटता है, उतना ही प्रहणका परम प्रास भाग होता है। इसी प्रकार चन्द्र- चर हारा विमण्डकीय, श्रुवपोत वृत्तीय प्रय क्रान्तिवृत्तीय शरींका आनयन प्रथान क्रपसे किया है। रेक्षा- गणितके प्रवर्तक यतिवृत्तम, श्रीयर, श्रीपति, नेमिचन्द्र सिद्यान्त चक्रवर्ती, पद्मप्रसस्रि, देवेन्द्रस्रि, राजकुनर, महावीराचार्य, सर्वनन्दी, उत्प्रमस्रि एव हर्पकीर्तिस्रि आदि प्रधान जैन गणक हैं।

वीजराणित—इसमें प्रधान रूपसे एक वर्ण समोकरण, अनेकवर्ण समीकरण, करणी, कविरतराशियाँ समानान्तर, गुणोत्तर, न्युक्तम, समानान्तर श्रोणयाँ, क्रम सचय, घातांको और छष्ट्रगणकींका सिद्धान्त आदि वीज सम्बन्धी प्रक्रियाएँ मिळती हैं। धवळामें अहे को ध के चनका प्रथम वर्गमूक कहा है। अहे को अके घनका घन बताया है। अहे को अ के वर्गका घन बताया है। अहे को सक् चनका घन बताया है। अहे को सक् चर्मकार है।

१ देखें--गणितसारसग्रहान्तर्गत क्षेत्र व्यवहाराध्यायका त्रिभुज प्रकरण ।

२ ''भुजयुत्पर्षचतुष्काद्भुजहीनाद्धातितात्पद सूक्ष्मम् । अथवा मुखयुतितळभवळम्बगुण न विषमचतुरस्रे ।''

इन्ही सिद्धान्तोंपरसे घाताङ्क सिद्धाङ्क निम्न प्रकार बनाया है—(१) $\frac{\pi}{m} + \frac{\pi}{m} = \frac{\pi}{m} + a(१)\frac{\pi}{m}$ ।  $\pi = \frac{\pi}{m} - \pi(१)\left(\frac{\pi}{m}\right)$  ज $= \frac{\pi}{m}$  ज, इन घातांक सिद्धांतोंके उदाहरण घवलांके फुटकर गणितमें मिनले हैं।

गणितसारसम्बद्ध पूर्व गणितशास्त्र आदि मन्योके आचारपरसे बीतगणित सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त भीचे दिये जाते हैं।

- (१) इत्या राशिके समीकरणकी करपना ।
- (२) वर्गप्रकृति, विचित्रकृष्टीकार, ज्ञाताज्ञातमुखानयन, भारकानयन, इष्टवर्गोनयन आदि प्रक्रि-याओंके सिद्धान्त ।
  - (३) मंकपारा, इष्टकानयन, खायानयन, खातन्यवहार एव एकादि मेद सम्बन्धी नियम ।
- ( ४ ) केन्द्र फलका वर्णन, व्यक्त और अन्यक्त गणितोंका विधान एवं मापक सिद्धान्तोकी प्रक्रियाका विधान ।
  - ( ५ ) एक वर्षे और अनेक वर्षे समीकरण सम्बन्धी सिद्धान्त ।
  - ( ६ ) द्वितीयादि असीमाध्य वर्ग पूर्व धनीका समीकरण ।
- ( ७) अलैकिक गणितमें असंच्यात, संस्थात, अनन्त आदि राशिपोको बीजाचर द्वारा प्रतिपादन करनेके सिद्धान्त ।

त्रिकोणितिति—इस गणितके द्वारा जैनाचार्योंने त्रिमुक्तके मुन और कोणोंका सम्बन्ध बताया है। प्राचीन कारुमें जैनाचार्योंने जिन क्रियाओंको बीनगणितके सिद्धान्तोंसे निकाका या, उन क्रियाओंको आधर और विकायपने त्रिकोणितिसिसे निकाका है। जैनाचार्योंने त्रिकोणिति और रेक्षागणितका अन्तर बसकाते हुए किसा है कि रेक्षागणितके सिद्धान्त्रके अनुसार बन वो मिस्र रेक्षाएँ निक्त-मिस्र विशाओंसे आकर एक-दूसरेसे निक जाती हैं तब कोण बनता है। किन्तु त्रिकोणितिति सिद्धान्त्रमें इससे विपरीत कोणकी उत्पत्ति होती है। दूसरा अन्तर त्रिकोणिति और रेक्षायितमें यह भी है कि रेक्षागणितके कोणके पहिले कोई विद्वा नहीं कावता है, किन्तु त्रिकोणितिसमें विपरीत दिशामें सूमनेसे कोई-न-कोई विद्वा कर्ता है। इसकिए इसके कोणोंके नाम भी क्रमसे योजक और वियोजक बताये गये हैं। सरक त्रिकोणितिके द्वारा कोण नायनेमें अत्यन्त सुविधा होती है तथा कोणमान भी ठीक निकळता है।

माचीन तैन प्रत्यांमें वृत्तको परिधिमें न्यासका माग देनेसे कोणमान निकाल गया है। पर बादके तैन गणकोने यन्त्रीके द्वारा मुख एवं कर्णके सम्बन्धसे कोणमान स्थिर किया है। गणितसार संग्रहमें ऐसी कई एक क्रियाएँ हैं, जिनमें मुख, कर्ण एवं कोणके सम्बन्धसे ही कोणविषयक नियम निधारित किये गये हैं। क्रुझ आसायोंने सुख और कर्णको निध्यति सिद्ध करनेके क्रिए अनेक नियम बताये हैं। इन्हों

१-छट्टनगस्स उनरि सत्तम्बगस्स हेट्टरोत्ति बुत्ते बत्यवत्ती ण बादेति । याग ३ प्० २५३ (घवला) ।

नियमोंसे अपक्षेत्र सम्बन्धी अमा, क्रान्ति, क्रम्बांश, मुबांश एव समग्रंक्क आदिका प्रतिपादन किया है। चापीय त्रिकोणमिति द्वारा मह, नचन्न आदिके अवस्थान और उनके प्रयक्षा निर्णय होता है। यदि कोई समतल कोण वृत्तका केन्द्र मेदकर इसे दो खण्डोमें विस्तक करे, तो प्रत्येक वृत्तक्षेत्र महावृत्त कहळाता है। जैनाचार्योंने प्रहोकी स्पर्शरेखा, बेदनरेखा, कोटिस्पर्शरेखा एवं कोटिस्टेदन रेखा आदि सिद्धान्तोका प्रतिपादन निकाणमितिसे किया है।

प्रतिमागणित—इसके द्वारा जैनावाजोंने प्रदृष्ट्यांके परिणामनका कथन किया है। अर्थात् किसी महद्युत्तवाछे प्रदक्षा गणित करनेके छिए करपना द्वारा छन्नुत्त्वमें परिणामन करानेवाछी प्रक्रियाका नाम ही प्रतिमा है। यद्यपि इस गणितके सम्बन्धमें स्वतन्त्र रूपसे प्रम्य वहीं मिळते, फिर भी ज्योतिश्रक एवं यन्त्रराजमें परिणामन सम्बन्धों कई सिद्धान्त दिये गये हैं। कद्म्यप्रोतञ्चत, मेरुक्तिप्रोतवृत्त, क्रान्तिवृत्त एवं नावीशृत्त आदि छन्नु और महद्युत्तोके परिणामनकी नाना विधियाँ बताई गई हैं। श्रीघराचार्य विर्वित व्योतिर्ज्ञांतविधिमें भी इस परिणामन विधिका सकेत मिळता है। प्रतिमाका प्रक्रिया द्वारा प्रहोंको कवाएँ वीधवृत्त, परिवर्क्य, वरूप एवं अतिपरिवरूपके रूपमें सिद्ध की बाती हैं। प्राचीन सुत्ती और वर्ज्य व्यास पृत्र परिवर्क्य, वरूप एवं अतिपरिवरूपके रूपमें सिद्ध की बाती हैं। गणितसारसमहके जैत्रसार व्यव-द्वारा या परिक्ष सम्बन्धों प्रक्रियाका विकसित रूप ही यह प्रतिमागणित है। गणितसारसमहके जैत्रसार व्यव-द्वारा या सम्बन्धा प्रक्षित समानान्तर भूतरुसे क्रिया जाय, तो यह सिद्धान्त में समस्वयाल्यांत प्रतिमागणितका है। इसी प्रकार समतक शंकुमस्तक केत्र व्यवस्था भी प्रतिमा गणितके अन्तर्गत है।

पश्चाङ्ग निर्माणराणित—जैन वश्चाङ्गको प्रणाकी बहुत प्राचीन है। जिस समय मारतवर्षमें क्योतिचके गणित प्रत्योंका अधिक प्रचार नहीं हुआ था, उस समय मी जैन पञ्चाङ्गनिर्माण सम्बन्धी गणित पञ्चित कीर पुण्यत था। प्राचीन काकमें गगनसम्बाद्धारमक प्रहोंकी गति केकर पञ्चाङ्ग प्रणाकी ग्रुक हुई शी, पर उत्तरवर्षी आचारोंने इस प्रणाकीको स्थूक समसकर सुधार किया। प्राचीन जैन प्रणाकीमें एक वीधीमें सूर्यका जो अमण करना माना जाता था उसे उन्होंने अहोराज बुत्त मान किया और इसीके आधार-परसे आकाशम्बक्तमें नावीनुत्त, क्रान्तिनृत्त, मेर्वक्षित्रप्रोतवृत्त पूर्व अथनप्रोतवृत्तावि २४ महद्वृत्त तथा कई—पुक छत्र सुत्त माने गने। गगनसम्बद्धारमक गतिको भी कळारमक गतिके क्यमें स्वीकार कर किया गया। इस प्रकार प्राचीन जैन पञ्चाङ्गको प्रणाकी विकसित होकर नवे क्यमें का गई। तिथि, वार, नवज्ञ, योग और करण इन पाँचोंका नाम ही पञ्चाङ्ग है। जैन पञ्चाङ्गयणितमें मेरुको केन्द्र मानकर प्रहोंका गमन होनेसे अनेक विशेषतायें हैं।

तिथि — सूर्य और चन्द्रमाके अन्तरांशोंसे विधि बनती है और इसका मान १२ अंशों के बराबर होता है। सूर्यकी विधि प्रतिदिन छगभग १ अग्र और चन्द्रमाकी १३ अग्र है, पर सूर्य और चन्द्रमा अपनी गतिसे गमन करते हुए ३० हिनोंमें ३६० अग्रोंसे अन्तरित होते हैं। अतः मध्यम मानसे विधिका मान १२ अग्र अर्थात ६० घटी अथवा ३० मुहुर्त है। इसी-कसी सूर्यकी गति मन्द और कमी-कमी तेव हो बाती है इसी प्रकार चन्द्रमा मी कमी ग्रीज्ञाति और कभी मन्द्रपति होता है। इसीकिए विधिचय और विधिवृद्धि होती है। साधारणतः मध्यम मानके हिसाबसे विधि ६० घटी हैं, पर कमी कमी ६५ घटी एक हो जाती है। विष्योदय सर्वदा सूर्योद्यसे ही छिया बाता है। विधिचय और इद्धिके कारण ही कमी पच १६ दिन और कमी १३ विनका भी होता है।

यार—नाषत्रमानके हिसाबसे बैन पद्माहमें वार किया बाता है। वारोंका क्रम प्रहोंके अनुसार न होकर उनके स्वामियोंके अनुसार है, जिस दिनका स्वामी सूर्य होता है, उसे रविवार, जिस दिनका स्वामी चन्द्र होता है, उसे सोमवार, जिस दिनका स्वामी सौम होता है, उसे सगळवार, जिस दिनका स्वामी सुध होता है, उसे बुधवार, जिस दिनका स्वामी गुरु होता है, उसे बृहस्परिवार, जिस दिनका स्वामी

१-विशेष जाननेके लिए देखें ---''जैनपञ्चाङ्ग शोर्षक लेख-'' जैन सिद्धान्त भास्कर माग ८ कि० २ ।

प्रस्तावना २७

स्तु होता है, उसे शुक्रवार; एवं विस दिनका स्वामी शनैकर होता है, उसे शनिवार कहते हैं। इस वार नाममें नृद्धि-हास नहीं होता है क्योंकि सूर्योद्यसे लेकर पुनः सूर्योदय तकले कालका नाम वार है।

नक्षत्र—सूर्य निस्त मार्यासे अमण करता है, उसे क्रान्सियुत्त या मेरानुष्ठासमामान्तरप्रोतवृत्त कहते हैं। इस राशित्तक कर मान भिन्न-भिन्न होता है किन्तु पचानके लिए चन्द्र नचन्न ही लिया जाता है। इसीको दैनिक नचन्न मी कहते हैं। चन्द्र नचन्न ले लानेका प्रकार यह है कि रपष्ट चन्द्रकी कला बनाकर उनमें म०० का माना देनेसे लिया गत नचन्न, शेर बर्तमान मचनको गतकलाएँ आती हैं। उनको म०० में घटानेसे मोन्य कलाएँ होती हैं। यह भीर भोन्य कलामोको ६० से गुणाकर चन्द्रनति कलाका भाग देनेसे गत और मोन्य चटी आती है। जैन सारिणी प्रन्योंके भनुसार सहर्गण बनाकर सारिणीपर केन्द्रवसी, फल्यही, श्रीप्रोधवड़ी एव नचनवड़ी लादि परसे पल लाकर नचनका साथन करना चाहिए। जैन प्रम्य तिथि सारिणीके अनुसार विधिष्ठल एव विधिकेन्द्रादि कलर नचनका साथन करना चाहिए। जैन प्रम्य तिथि सारिणीके अनुसार विधिष्ठल एव विधिकेन्द्रादि कलर नचनका साथन करना चाहिए। जैन प्रम्य तिथि सारिणीक अनुसार विधिष्ठल एव विधिकेन्द्रादि कलर नचनका साथन करना चाहिए। जैन साथ विधिष्ठ मान और विधिमान सिद्ध किया गया है।

योग-यह सूर्य और चन्द्रमाठे योगले पेदा होता है। प्राचीन जैन ग्रंथोमें मुहूर्तांदिने लिए इसकी प्रधान भंग माना गया है, इनको सस्या २० बतायों हैं। न्यतिपास, परिच और दण्ड इनका त्याग प्रत्येक ग्रंथ कार्यमें कहा गया है। योगके साधनका विधान बताते हुए लिखा है कि दैनिक स्पष्ट सूर्य एवं स्पष्ट चन्ने -००का भाग देनेसे कव्यवत योग होता है। फिर गत और भोग्य ककाको ६० से गुणाकर रवि-चन्त्रकी गति कका योगसे भाग देनेपर गत और भोग्य चटियाँ आठों हैं।

करण-गत तिथिको २ से गुणाकर ७ का भाग देनेसे तो शेप रहे उसीके हिसावसे करण होता है। कैनावार्य आंधरने भी ज्योतिकांनविथिमें करणांका वर्णन करते हुए निम्न प्रकार किया है—

> वव-वालव-कौलव-तैतिल-गरना विणन्नविष्टिचरकरणाः । शक्किनचतुष्पदनागाः किंस्तुष्नश्रेत्यमी स्थिराः करणाः ॥ कृष्णचतुर्दश्यपरार्धतो भवन्ति स्थिराणि करणानि । शक्किनचतुष्पदनागाः किंस्तुष्नः प्रतिपदाद्यर्थे ॥

अर्थीत्—वब, बालब, कीलब, तीतल, गर, बिलब और विष्टि ये चर करण होते हैं एव राकुनि, चतुः ज्वद, नाग और किस्तुष्न वे स्थिर करण होते हैं। कृष्ण चतुर्दर्शामें पराद्धेसे वर करण भीर शुक्कपचर्का प्रतिप्दाके पराद्धेसे स्थिर करण होते हैं। वन्त्रराजके गणितानुसार विश्व-सिख वन्त्रोसे करणादिकका मान सूचम कावा गया है। जैन युगम ६० सीर मास, ६१ सावन मास, ६२ चान्द्रमास और ६० नवत्र मास होते हैं। १ नाचत्रवर्षमें ६२० हैं है दिन, १ चान्द्रवर्षमें ६५७ दिन, ११ घरी, ६६६ में प्रकृति है। हसी प्रकार १ सीर वर्षमें ६६६ दिन और एक युगमें सीरिदेन १८००, चान्द्रविन १८६०, नचत्रोह्य १८६०, चान्द्रसावन दिन १०६८ वत्रमें गर्द होता है। इन अकांके साथ जैनेतर मारतीय ज्योतिपसे तुलना करनेपर चान्द्र वर्ष मान और सीर वर्षमानमें पर्यास अन्तर होता है। जैनाचार्योने यन्त्रोंके द्वारा जिस सूचम पचान निर्माण सवर्षा गणितका प्रतिपादन किया है वह प्रकावनीय है। प्रत्यच्नेष्ठगत जो गणित मान जाता है वहां मान जैनाचार्योंके बन्त्रोपरसे सिद्ध होता है।

१ "निष्कम्म प्रीतिरामुष्मान् सीमान्य श्रोमन तथा । श्रातिगण्ड सुकर्मा च घृति श्रूरू तथैव च ॥ गण्डो वृद्धिप्रुवरचैव न्याघातो हुर्पणस्तथा । वस्त्र सिद्धिन्यंतीपातो वरीयान् परिष सिव्ध ॥ सिद्ध साम्य शुभ शुक्लो अह्योन्त्रो वैघृतिस्तया । स्यु अस्तविद्यतियाँगा शास्त्रे ज्योतिष्कनामनि ॥"-जैनज्योतिर्ज्ञानिर्विषि पत्र ३ ।

२ यन्त्रराज गणित ग्रन्थका बन्त्रप्रकरण।

इस पद्धाद्वराणितमें जैनाचार्योंने देशान्तर, काळान्तर एव बचांग सम्बन्धी सस्कार करके शहानयन-की अस्यन्त स्वम विधि सतकायी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् सुचाकर द्विवेदीने गणकतरद्विणीमें जैनाचार्योंकी प्रशासा करते हुए जिखा है कि यन्त्रराजमें क्रमोक्तमक्यानयन, सुवकोटिक्यानयन, सुवफानयन, दिवया-फळानयन एवं क्रान्तिक्या साधन इत्यादि गणितोंके द्वारा प्रदेकि स्पष्टीकरणका विधान किया है। इस गणितको सिद्ध करनेके छिए १४ यन्त्र यन्त्रराजमें महत्त्वपूर्ण दिवे गये हैं। इनसे तात्काछिक कान एव साक्षाछिक सूर्य आदिका साधन अत्यन्त सुवमताके साथ होता है।

जन्मपत्रिमिणगणिए — जन्मपत्र निर्माण करनेके लिए सर्व प्रथम इष्टकालका साधन करना चाहिए। इष्टकाल साधनके जिन्नचन्द्रविरचित जन्मपत्रीपद्धति एवं हर्षकीति विरचित जन्मपत्र-पद्धिमें अनेक प्रकार दिये गये हैं। प्रथम नियम यह है कि सूर्योदयसे १२ बने विनके मीतरका जन्म समय हो तो जन्म समय और सूर्योदयकालका अन्तर कर शेपको २॥ गुना करनेसे इष्टकाल होता है अथवा सूर्योदय कालसे लेकर जन्म समय एक जितना समय हो उसीके घट्टादि बनानेपर इष्टकाल हो जाता है।

बूसरा नियम—यदि १२ वजे दिनसे स्वांस्तके अन्दरका जन्म हो तो जन्म समय तथा स्वांस्त-कालका अन्तर कर रोपको २॥ गुणाकर दिनसानमें घटानेसे इष्टकाल होता है।

तीसरा नियस—यदि स्वाँस्तसे १२ बजे रात्रिके अन्दरका अन्म हो तो जन्म समय तथा स्वाँस्त-कालका अन्तर कर शेपको २॥ गुणाकर दिनमानमें जोड देनेसे इष्टकाक होता है।

चौया नियम-चित् १२ बजे राफ्रिके बाद और स्वॉह्यके अन्दरका जन्म हो तो जन्म समय तया स्वॉह्य समयका अन्दर कर शेषको २॥ गुणाकर ६० घटोमें घटानेसे इष्टकाळ होता है। इस इष्टकाळपरसे सवंच और गताचंका साधन भी निरम प्रकारसे करना चाहिए---गत नचन्न घटीको ६० घटीमेंसे घटाकर शेपमें स्वॉह्यादि इष्टघटी जोडनेसे गताचं होता है और उस यत नचन्नमें जन्म नचन्नके घटीपक जोडनेसे भमोग अर्थाद् सर्वचं होता है। इस सर्वचंग्रें १ का माथ देनेसे छन्च घटी, पळ तुत्य प्रक चरणका मान होता है। इसी मानके हिसाबसे ग्रतंचीमें चरण निकाळ कर राशि एव नचन्न चरणका भान होता है।

छम्में साधन-कम साधन करनेके जैनाचार्योंने कई नियम बतावे हैं। पहला नियम तो ताला-लिक सूर्यपरसे नतावा है। विस्तारमयसे यहाँपर एक सक्षेप प्रक्रियाका उन्लेख किया जाता है-प्रशासमं तो लग्नसारिणी लिखी हो वह यदि सायनसारिणी हो तो सायनसूर्य और निरयणसारिणी हो तो निरयन सूर्यके राश्चि और अधके सामने जो अझ प्रव्यादि हो उनमें इष्टकाल सम्बन्धी वटी पळ जोब देने चाहिए। यदि वटीके स्थानमें ६० से अधिक हों तो अधिकको बोच्कर शेष तुस्य अक उस सारिणीमें वहाँ हों, उस राश्चि अधको कम समसना चाहिए। पूर्व और उत्तर अश बाले प्रस्वादिका अम्तर कर अनुपाससे कला-विक्छादिका साधन करना चाहिए।

जन्म-पत्रके प्रह स्पष्टीकरण—िनस महको स्पष्ट करना हो उसकी तात्कालिक गतिसे क्षण कथवा धम चालनको व्यविरिक्ता रीति ( गोमूबिका रीति ) से गुणा करनेपर वो अशादि हों उनको पथांग स्थित प्रहमें क्षण या धन कर देनेपर शह स्पष्ट होता है । किन्तु इन ग्रहोंके स्पष्टीकरणमें यह विशेषता है कि वो ग्रह वक्री हो, उसके साधनमें क्षणगत चालन होनेपर पञ्चांग स्थित ग्रहमें धन एव धन चालन होनेपर पञ्चांग स्थित ग्रहमें क्षण कर दिया जाता है।

चन्द्र स्पष्टीकरण—जन्मपत्रके गणितमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं गणित चन्द्रमाके स्पष्टीकरणका है। इसकी रोति जैनाचार्योंने इस प्रकार बतायी है कि अवात और मसोगको सजातीय करके मयातको द० से गुणा कर मसोगका याग दैनेपर जो छट्ट बाबे, उसमें ६० से गुणा किये हुए अधिनी आदि

१-विशेष जाननेके लिए परिशिष्ट भाग देखें।

यस्तावना २६

गत नचत्रोंको जोड दे फिर उसमें दोसे गुणा करे, गुणवफलमें ६ का भाग दे, जो छन्ध हो उसीको भंग माने, शेपको फिर ६० से गुणा करे, ६ का भाग दे, जो छन्ध हो उसे कला वाने, शेपको फिर ६० से गुणा करके ६ का भाग दे, जो छन्च हो उसे विकला समसे। इस प्रकार चन्द्रमाले रारपंशाहि होंगे।

छन, प्रह्रपष्ट एव सवात भमोगके साधनके बमन्तर द्वादश मार्थोका साधन करना चाहिए। तथा ह्सी भवात और समोगपरसे विशोक्ता, बोगिनी एवं अष्टोक्ता बादि दशाओका साधन करना चाहिए। जैनाचार्योने प्रधानतया विंशोक्ताका कथन किया है।

फिलितच्योतिप—इसमें ब्रह्में ब्रह्में ब्रह्में ब्रह्में ब्रह्में ब्रह्में ब्रह्में व्याप्त क्ष्यां क्ष्यां क्षयां है। प्रधानतया इसमें प्रह्म पूर्व नचन्नादिकी यति या सचार आदिको देखकर प्राणियोकी मानी द्या, क्ष्याण-अक्वयाण आदिका वर्णन होता है। इस शास्त्रमें होराणास, संहिताशास, स्रह्मेंशास, साम्रह्मिकशास, प्रश्तशास्त्र एव स्वन्नयास आदि है।

होराशास्त्र-इसका अर्थ है उनन अर्थात् जननपरसे ग्रम-अग्रम फरुका ज्ञान कराना होराग्रास्त्रका काम है। इसमें जातकके जल्पसिके समयके जवा, तिथि, योग, करण आदिका फूछ अत्यत्तमताके साम बताया जाता है। बैनावायोंने इसमें प्रह एवं राशियोंके वर्ण-स्वभाव, गुज. साकार-प्रकार आदि बातीका प्रतिपादन किया है। जन्मकुश्हरोका फल बतलाना इस शास्त्रका सुरव बद्देश्य है। आचार्य श्रीवरने यह भी बतकाया है कि बाकाशस्य राशि और ग्रहोंके विम्बॉर्में स्वामाविक ग्रम और अग्रमपना मौजूद है, किना उनमें परस्वर साहचर्यांदि तास्कालिक सरवन्धसे फल विशेष श्रमाश्रम रूपमें परिणत हो नाता है: जिसका स्वमाव पृथ्वीस्थित प्राणियोगर भी पूर्ण रूपसे पढता है । इस शासमे प्रधानतासे देह. इन्द, पराक्रम, प्रस, युस, युस, सस्त्र, सस्त्र, भाग्य, राज्यपद, साम और व्याय इन १२ भावाँका वर्णन रहता है। इस शाखर्में सबसे विशेष व्यान देने कायक करन और क्रानेश बताये गये हैं। ये जब तक स्थितिमें सुधरे हुए हैं तब तक जातकके लिए कोई अञ्चय की संभावना नहीं होती है। जैसे-कान तथा कामेश बळवान हैं. सो शरीर संख . सन्तति संख , अधिकारसंख . समाम सम्मान . कारोबारमें काम तथा साहस आदिकी कमी नहीं पनती । बहि छान अथवा छानेशकी स्थिति विस्तू है तो जातकको सब तरहसे शम कामोम विष्य-याथाएँ उपस्थित होती हैं। उपनके सहायक १२ भाव है। स्थोकि भाषायाँने भचकको जातकका पूर्ण यरीर माना है। इसोलिए यदि जन्मकुण्डलीके १२ भावोंमेंसे कोई भाव विगड आय तो जातकको सुसमें कमी पढ जाती है। अतप्त छान-छानेख, भाग्य-भाग्येश, पचम-पंचमेश, सुस सुस्रेश, स्टम-स्टमेश, बहरपति, चन्द्र, शक, सगरु, हाय हनकी स्थिति तथा वह स्कटमें बकी, सार्गी, साबोद्धारक चक्र, ब्रेप्काणचक्र, क्रण्डकी एव नवांशक्रण्डकी भाविका विचार इस शास्त्रमें जैनाचार्योंने विस्तारसे किया है।

संदिता-इस शासमें भूशोधन, दिक्शोधन, शक्योदार, मेखापक, धायाधानवन, प्रहोपकरण, इष्टिकाद्वार, गेहारम, गृहमवेश, बळाशव, उक्कापात पूर्व ग्रहाके उदयास्तका फळ मादि अनेक वातांका वर्णन रहता है। जैनाचायोंने सहिता ग्रन्थोमें प्रतिमा-निर्माण विधि एव प्रतिष्ठा आदिका मी विधान किया है। यन्त्र, तन्त्र, मन्त्रादिका विधान भी इस शासमें है।

सुहूर्त्ते- इस यास्त्रमे प्रत्येक मांगलिक कार्यके लिए गुम्र सुहूर्त्तोंका वर्णन किया गया है। विना सुहूर्त्तके किसी मों मांगलिक कार्यका प्रारम्भ करना उचित नहीं है क्योंकि समयका प्रभाव प्रत्येक जब एवं चेतन पदार्थपर पठता है। इसीलिए इमारे बैनाचार्योंने गर्मांवानादि अन्यान्य संस्कार एवं प्रतिष्ठा, गृहारम्भ, गृहप्रवेग, यात्रा बादि समी मांगलिक कार्योंके किए भुभ सुहूर्त्तका ही बाजय देना बावस्यक यतलाया है। कर्मकाण्ड सम्बन्धी प्रतिष्ठापाठ एवं बाराचनादि अन्योंमें भी सुहूर्त्तोंका प्रतिपादन मिकता है। सुहुर्त्त विपयका निरूपण करनेवाले सैकहो प्रन्थ हैं। जैन और वजीन क्योतिपकी सुहुर्त्त प्रक्रियामें

मौलिक भेद हैं। जैनाचार्योंने प्रतिष्ठाके लिये उचरामाद्धपद, उचराकाक्युनी, उचरापावा, पुनर्वेषु, पुज्य, इस्त, अवण और रेवती ये नचन्न उचम वतलाये हैं। चिन्ना, मधा, मूळ, मरणी इन वचन्नोमें भी प्रतिष्ठाका विधान वतलाया है। पर मुहुर्चीचन्तामाण आदि ग्रन्थोमें चिन्ना, स्वाति, मरणी और मूल प्रतिष्ठामें प्राद्धा नहीं वतलाये हैं। आचार्य वयसेनने मुहुर्चीके प्रकर्णमें क्रुरासक्ष, वृपित, उत्पात, लचा, विद्यात, राशिवेष, नचन्नवेष, युदि, वाणपंचक पूर्व वामिन्न त्याच्य वतलाये हैं। इसी प्रकार सूर्यदेश्या और चन्द्रदर्भा आदि तिथियोका भी विस्तारसे विश्लेषण किया है। आचार्य वसुनन्दिने असृतसिद्ध योगका लच्चण वताते हुए लिखा है कि—

हस्तः पुनर्वसुः पुष्यो रविणा चोत्तरात्रयम् । पुष्यर्चगुरुवारेण शशिना, मृगरोहिणी ॥ अश्वनी रेवती मौमे शुक्रे अवण रेवती । विशाखा कृत्तिका मन्दे रोहिणी अवणस्तथा ॥ मैत्रवारुणनचत्रं चुथवारेण संयुतम् । अमृताख्या इमे योगाः प्रतिष्ठादिषु शोमनाः ॥

अर्थात्-रविवारको इस्त, पुनर्वसु, पुन्य, गुश्यारको उत्तरात्रय ( वस्ताफाल्गुनी, वसरायाहा, वसरायाहा, वसरायाहा, प्रमात्रपद ), पुन्य, सोमधारको स्वाशिर, रोहिणी, मगळवारको अस्विनी, रेवसी, श्रुक्रवोरको अवण, रेवसी, श्रानिवारको विशासा, क्रसिका, रोहिणी, अवण और बुधवारको अनुराया, अवभिष नचत्र, असृतसिद्धि योग संज्ञक हैं।

सामुद्रिकशास्त्र—जिस शासले मनुष्यके प्रत्येक अंगके श्वसाश्चमका ज्ञान हो उसे सामुद्रिकशास्त्र कहते हैं। इस्तसंजीवनमें आवार्य मेघविववगिणने वताया है कि सब अगोंमे हाथ श्रेष्ठ है न्योकि समी कार्य हायों द्वारा किये वाले हैं। इसीलिए पहले-पहल हाथके लक्षणोका ही विचार इस शासमें प्रधान रूपसे रहता हैं। हाथमें जन्मपत्रीकी तरह प्रहोका अवस्थान वताया है। तर्जनीमूलमें बृहस्पितका स्थान, मध्यमा उँगर्काके मूल देशमें शिन स्थान, अनामिकाके मूलदेशमें शिवस्थान, कियान मलदेश मूलदेशमें हुथ स्थान, तथा चृहद् अंगुष्ठके मूलमें शुकदेवका स्थान है। मगलके दो स्थाव बताये गये हैं। श्वस्थानी और बृहद्गितिको वीचमें पित्रेखाके समाम्रित्यानके नीचे और २—पुष्यके स्थानके मीचे तथा चन्त्रके स्थानके ज्ञस्य मामके स्थान कराया गया है। श्वसांको वर्णका फल बतलते हुए जैनाचार्योने लिखा है कि रेखाबोंके रक्तवर्ण होनेसे मनुष्य आमोद-प्रिय, सदाचार्यों और उप्रस्थमनका होता है। यदि रक्तवर्णों कार्ला आमा माल्य पचे तो प्रतिहिसापराध्यण, श्रठ और कोधी होता है। जिसको रेखा पीर्ला होती है, पित्रके आधिक्यमञ्च वह कुद्ध स्थानका, श्वसामिकापी, कार्यचम और प्रतिहिसापराध्यण होता है। यदि उसकी रेखा पांहक आमाकी हो तो वह ज्ञी स्वमावका, दाता और उत्साही होता है। मेवविवयगणिने माग्यवान्के हाथका लक्षण वतलाते हुए लिखा है कि:—

रलाध्य रुष्णारूणोऽख्रिद्रोऽस्वेदः स्निग्धरच मांसलः। रलचणस्वात्रनखो दीर्घाङ्खलिको विप्रलः करः।।

१ "सर्वाज्जलक्षणप्रेक्षा न्याकुलाना नृष्या मुदे । श्रीसामुद्रेण मुनिना तेन हस्तः प्रकाशित ॥"

अर्थात्-यरम, कालरंग, अक्षिट्र अँगुलियाँ सदी हों, पसीना न हो, चिकना, मांससे भरा हो, चम-कीला, ताम्रवर्णके नसवाला तथा लम्बी जौर पतली अँगुलियांवाला हाथ सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा मनुष्य संसारमें सर्वत्र सम्मान पाता है।

इस शासमें प्रधान रूपसे भावुरेखा, मातृरेखा, विष्टेरेखा एवं समयनिर्णयरेखा, कार्यरेखा, भन्तः करणरेखा, खीरेखा, सन्तानरेखा, ससुद्वयात्रारेखा या मणिवन्यरेखा आदि रेखाओंका विचार किया जाता है। सभी प्रहोके पर्वतके चिह्न भी सामुद्रिक शासमें बतलाने वये हैं। इनके फलका विरलेपण बहुत सुन्दर करासे जैनाचार्योंने किया है।

प्रश्नशास्त्र-इस शास्त्रमें प्रश्नकर्तांसे पहले किसी फल. नदी और पहादका नाम प्रस्कर सर्थात प्रात कालसे लेकर सध्याद्व काल तक फलका मास. सध्याद्वकालसे लेकर सध्याकाल तक नदीका नास स्तीर सम्भ्याकालसे लेकर रातके १०-११ वर्ज तक पहाडका नाम प्रकृतर तब प्रश्नका फल बताबा गया है। जैनाचायोंने प्रश्नके फलका उत्तर देनेके छिए अ ए क च ८ त प य श इन अचरोका प्रथम बर्ग, आ पे ख छ द थ फ र प इन असरोंका हितीय बर्ग. इ जो ग ज इ द व छ स इन असरोंका त्रतीयवर्गः है, जी, ब, म, द, ध, थ, ब, ह, इन अबरोहा चतुर्थवर्ग, और उक्त द थ व न स अं अ इन अवरोंके पद्ममबर्ग बताया है। आचार्याने इन अवरोंके सी संयुक्त, असंयुक्त, अभिद्वित, अनिभिद्वत, अभिवातित, आखितित. अभिश्रमित और उत्तर वे आह मेर बतकारे हैं। इन मेर्टापरसे जातक जीवन-मरण, हानि-काम, सयोग-वियोग एव सख-द खका विवेचन किया है। दो-बार प्रन्योमें प्रश्नकी प्रणाली लग्नके अनु-सार मिलतो है। यदि साम या सामेश वसी हए और स्वसम्बन्धों ग्रहोकी दृष्टि हुई तो कार्यकी सिद्धि और इससे विपरीतमें असिटि होती है। मिस-मिस कार्योंके लिए मिस-मिस प्रकारको प्रहस्थितिका मिस-भिन्न निपमीले विचार किया है। वेनलज्ञानप्रश्ननुदासणिसे साचार्यने खासालासके प्रश्नका उत्तर देते हुए क्षिता है कि-यदि दीर्घमचरं प्रश्ने प्रथमततीयपञ्चमस्थानेप दृष्टं तदेव लामकरं स्याद. शेपा अलामकराः स्यः । जीवितमरणं लामालामं साधयन्तीति साधकाः । अर्थात्— दीर्बोचर प्रश्नमें प्रथम, ततीय और पश्चम स्थानमें हो तो छाम करनेवाले होते हैं. शेप अलाभकर-हाति करनेवाछे होते हैं । साथक इन प्रश्नावराएरसे जीवन, मरण, खाम और हानि आदिको सिद्ध करते हैं । इसी प्रकार जैनाचायाँने उत्तर, अधर, उत्तराधर एवं अधरोत्तर आदि प्रश्नके अनेक भेद करके उत्तर देमेके नियम निकाले हैं। चन्द्रोन्मीलनप्रश्नमें चर्या, चेष्टा एवं डावसाव आदिसे प्रश्नोंके उत्तर दिये गये हैं। धास्तविकम जैन प्रम्मशास बहुत उन्नत है। खोतिपके शहोमें नितना अधिक यह शास विकसित हुआ है, **दतना दसरा शास्त्र नहीं ।** 

स्वप्तशास्त्रं—जैन भान्यतामं स्वष्त समित कर्मोंके अनुसार घटित होनेवाले शुभाशुम फलके बोतक बताये गये हैं। स्वप्तशास्त्रोठे अध्ययनसे स्पष्ट अवगत हो बाता है कि कर्मबद्ध प्राणिमान्नकी कियाएँ सासारिक जीवोको उनके भूत और भावी जीवनकी स्वचना देती हैं। स्वप्तका अंतर ग कारण ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तरायके चयोगरामके साथ मोहबीयका बत्वव है। जिस व्यक्तिके जितना अधिक इन कर्मोंका चयोगराम होगा उस व्यक्तिके स्वप्तोका फल मी उतना हो स्विक सत्य निकलेगा। तीव कर्मोंके उदयवाले व्यक्तियोंके स्वप्त निर्मेक एव सारहीन होते हैं। इसका मुख्य कारण जैनाचार्योंने यही बताया है कि सुपुष्तावस्थामं भी आत्मा तो बागृत ही रहती है, नेवल इन्द्रियों और मनकी शक्ति विभाम करनेके लिए सुपुत्त-सी हो जाती है। जिसके उपर्युक्त कर्मोंका चयोगराम है, उसके चयोगरामन्य इन्द्रिय और मन संवंधी चेतना या ज्ञानावस्था अधिक रहती है। इसलिए ज्ञानकी उज्ज्ञकतासे निद्रित सवस्थामें

१ विशेष जाननेके लिए देखें--"स्वष्न और उसका फल, मास्कर भाग ११ किरण १ 1"

जो क्षष्ठ देखते हैं, उसका सम्बन्ध हमारे भूत, वर्जमान और मानी जीवनसे है। इसी कारण स्वप्त-शास्त्रियोंने स्वप्नको भूत, वर्जमान और मानी जीवनका बोतक वत्रखाया है। पौराणिक स्वप्नसबंधी अनेक जैन आख्यानोंसे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानवको उसके मानी जीवनमें घटनेवाळी घटनाओं-की सूचना देते हैं।

उपलब्ध जैन क्योतियमें स्वय्यास अपना विशेष स्थान रखता है। बहाँ जैनाचायोंने जीवनमें घटनेवाली अनेक घटनाओं इष्टानिष्ट कारणोका विरुक्षण किया है, वहाँ स्वण्नके द्वारा मावी जीवनकी उस्रति और अवनतिका विरुक्षण भी अत्यन्त महस्वपूर्ण हासो किया है। यों तो प्राचीन वैदिक धर्मांक छम्बी क्योपितशास्त्रियों ने भी इस विषयपर पर्याप्त किसा है पर जैनाचायों द्वारा प्रतिपादित स्वय्नशास्त्रों कहें विशेषताएँ हैं। वैदिक क्योतिपशास्त्रियोंने ईरवर को सृष्टिकर्ता माना है, इसिक्ष्य स्वय्नको ईरवरप्रेरित इच्छाओका पळ बताया है। चराहमिहिर, बृहस्पति और पौकस्त्य आदि विक्यात गणकोने ईस्वरको प्रेरणाको ही स्वय्नमें प्रधान कारण माना है। फळाफळके विवेचनमें भी इस-पाँच स्वकोंमें भिन्नता मिलेगी। जैन स्वप्रधासमें प्रधान कारण माना है। फळाफळके विवेचनमें भी इस-पाँच स्वकोंमें भिन्नता मिलेगी। जैन स्वप्रधासमें प्रधान कारण माना है। फळाफळके विवेचनमें भी इस-पाँच स्वकोंमें भिन्नता मिलेगी। जैन स्वप्रधासमें प्रधानतियों से स्वप्ता साल प्रकारके स्वय्न कारण गरे हैं—(१) एष्ट—को कृष्ट जागृत अवस्थामें हेसा हो उसीको स्वय्नावस्थामें देसा लाव। (१) अनुमृत—किसका जागृत अवस्थामें किसी भाँ ति अनुभव किया हो, उसीको स्वय्नमें हेसों। (१) प्रार्थित—किसकी जागृत व्यवस्थामें प्रधान—इच्छा की हो उसीको स्वय्नमें हेसों। (१) प्राविक—को कभी व वेसा गया हो न सुना गया हो पर को भविष्यमें होनेवाला हो उसे स्वय्नमें हेसों जाव। (७) वात, पित्र और कफ इनके विक्षत हो जोनेसे देसा खाव। इन सात प्रकारके स्वय्नों से पिष्टिकेके पाँच प्रकारके स्वय्नों से पिष्टिकेके पाँच प्रकारके स्वय्नों होते हैं, वस्तुतः भाविक स्वय्नका फळ ही सत्य होता है।

निमित्तराश्च—इस काखर्मे वाह निमित्तंको देवकर आगे दोनेवाछ इष्टाविष्टका कथन किया जाता है। क्योंकि ससारमें होनेवाछ द्दानि-छाम, सुख-दुःस, जोवन-मरण आदि सभी विषय कर्मोंकी गति-- पर अवस्थानत हैं। मानव जिस प्रकारके श्वमाद्यम कर्मोंका संचय करता है, उन्होंके अनुसार उन्हें सुख-दुःख मोगना पदता है। बाह्य निमित्तंके द्वारा घटनेवाले कर्मोंका बामास हो जाता है, इस हास्त्रमें इन बाह्य निमित्तंका ही विस्तारके साथ विश्लेपण किया बाता है। जैनाचार्योंने निमित्तहास्त्रके तीन भेर बतलापे हैं।

### जे दिइ ध्वविरसण्य जे दिहा कुहमेण कत्ताणं। सदसंकुलेन दिहा वरुसहिय ऐण णाणिधया।।

अर्थात्—पृथ्वीपर दिसाई देनेवाके निमित्तोंके द्वारा फलका कथन करनेवाला शास, आकाशमें दिसायी देनेवाके निमित्तोंके द्वारा फल प्रतिपादन करनेवाला निमित्तशास और शब्द अवणमान्नसे फलका कथन करनेवाला निमित्तशास में तीन निमित्तशासके प्रधान मेद हैं। आकाशसम्बन्धी निमित्तोका कथन करने हुए लिखा है कि—

### सरोदय अच्छमणे चंदमसरिक्खमग्गहचरियं। तं पिच्छियं निमित्तं सन्वं आएसिहं कुणहं।।

अर्थात्—सूर्योदयके पहले बीर अस्त होनेके पीले चन्त्रमा-चष्क एवं उस्का आदिके गमय एव पतनको देखकर शुमाश्चम फलका ज्ञान करना चाहिए । इस शासमें दिन्य, अन्तरिष और भीम इन तीनों प्रकारके उत्पातींका वर्णन भी विस्तारसे किया है ।

३३

फिलत जैन ज्योतिय शाख शक संववकी 'प वीं शताब्दीमें अत्यन्त पर्छवित और पुलित या इस कालमें होनेवाले वराहिमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणकने सिद्धसेन और देवस्वामीका स्मरण किया है तथा दो चार योगोंमें मतमेद भी दिखलायां है। तथा इसी शताब्दीके कर्याणवर्मीने कनकाचार्यका उदलेख किया है। यह कनकाचार्य भी जैन गणक प्रतीत होते हैं। इन जैनाचार्योंके प्रन्थोंका पता अवाविध नहीं लगा पाया है, पर हतना निस्सन्देह कहा जा सकता है कि ये जैन गगक ज्योतिपशालके महान् प्रवर्षकोंमेंसे थे। सहिता शासके रचितालोंमें वामदेवका नाम भी बढ़े गौरवके साथ लिया गया है। यह वामदेव लोकशासके वेत्ता, गणितज्ञ एवं संहिता शासकों प्रतीण कहे गये हैं। इस प्रकार फलित जैन क्योतिप विकास करता गया है।

प्रस्तावना

### जैन प्रश्नशास्त्रका मुलाधार

प्रश्नशास्त्र फिलत स्पोतिपका सहस्वपूर्ण का है। इसमें प्रश्नकर्त्तांके प्रश्नानुसार विना जन्म-कुण्डलीके फल बसाया साता है। तात्कालिक फल बवलानेके लिए यह शास्त्र वहें कामका है। जैन क्योतिपके विभिन्न भगोमें यह एक अस्पन्त विकसित पूर्व विस्तृत ज्या है। उपलब्ध दिगम्बर सैन क्योतिय प्रन्योमें प्रश्नप्रन्योंकी ही बहुलता है। इस सास्त्रमें जैनाचार्योंने जितने सूच्या फलका विवेचन किया है उत्तना सैनेतर प्रश्नप्रत्योमें नहीं है। प्रश्नकर्त्तांके प्रश्नानुसार प्रश्नोका उत्तर ज्योतिपर्मे तीन प्रकारसे दिया जाता है—

पहला-प्रश्नकारूको जानकर उसके अनुसार फर्ळ वतलांगा । इस सिद्धान्तका मूलाधार समयका ग्रुमाग्रुमत्व है-प्रश्न समयानुसार तात्कालिक प्रश्नकुण्डको बनाकर उससे प्रहोंके स्थानविशेष हारा फर्ळ कहा जाता है । इस सिद्धान्तमें मूलक्पसे फर्लादेश सम्बन्धी समस्त कार्य समयपर ही अवलिवत हैं ।

वृक्षरा-स्वरक्षम्वाची सिद्धान्त है। इसमें फल बतलानेवाला अपने स्वर (श्वास) के आरामन और निर्ममनसे इष्टानिष्ट फलका प्रतिपादन करता है। इस सिद्धान्तका मुलाधार प्रश्नकर्ताका लड्ड है; क्योंकि वसके अदृदक्ष प्रभाव ताल्यानीय वातावरणपर पवता है, इसीसे वालु प्रकत्नित हो कार प्रश्नकर्ताके अदृदलुकुल बहुने लगती है और चन्द्र एवं सूर्य स्वरके रूपमें परिवर्तित हो बाती है। यह सिद्धान्त मनोविज्ञानके निकट नहीं है। केवल अनुमानपर ही आश्रित है अतः इसे अति प्राचीन कालका अविकसित सिद्धान्त कह सकते हैं। और--

वीसरा-मरनक्तीके प्रश्नावरीसे फळ बतलाना है। इस सिद्धान्सका स्काधार समीविज्ञान है, क्योंकि विभिन्न मानसिक परिस्थितियोके अनुसार प्रश्नकर्ती भिन्न-भिन्न प्रश्नावरीका उवारण करते हैं। उचरित प्रश्नावरीसे मानसिक स्थितिका पता लगाकर आगामी-भावी फलका विर्णय करना इस सिद्धान्त-का काम है।

इन तीनां सिद्धान्तांकी तुलना करनेपर कान और स्वर बाके सिद्धान्तांकी अपेक्ष प्रश्नाकर वाला सिद्धान्त कायिक मनोवैद्यानिक है। तथा पहले वाले दोनों सिद्धान्त कभी कदाचित व्यक्तिचरित भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरणके लिए मान लिया कि सौ व्यक्ति एक साथ एक ही समयमें एक ही प्रश्नका उत्तर पूछनेके लिए आयें, इस समयका लग्न सभी व्यक्तियोंका एक ही होगा तथा उस समयका स्वर भी एक ही होगा। अतः सबका फल सहया ही आवेगा। हीं, एक दो सेकिण्डका अन्तर पवनेसे नवांग्र, हाद्यांग्रादिमें अन्तर मले ही पव जाय, पर इस अन्तरसे स्थूक फलमें कोई फर्क नहीं पदेगा। इससे समीके
प्रश्नोका फल हीं या नाके क्यमें आयेगा। केकिन यह समयन नहीं कि सभी व्यक्तियोक फल एक सहया
हो, क्योंकि किसीका कार्य सिद्ध होगा, किसीका नहीं भी। परन्तु तीसरे-अश्लाकर वाले सिद्धान्तके अनुसार
सभी व्यक्तियोके प्रश्नाकर एक नहीं होंगे; मिन्न-भिन्न मानसिक परिस्थितियोके अनुसार मिन्न-भिन्न होगे।
इससे फल भी सभीका पृथक्-पृथक् आयेगा।

जैन प्रश्नशास्त्रमें प्रशास्त्रोंसे ही फलका प्रतिपादन किया गया है; इसमें लग्नादिका प्रपञ्च नहीं है। अतः इसका म्लायार मनोविज्ञान है। बाह्य और आम्यन्तरिक दोनों प्रकारको विभिन्न परिस्थितियोंके आधीन मानव मनकी भीतरी तहमें जैसी मावनाएँ जियो रहती हैं वैसे ही प्रश्नापर निकलते हैं। मनो-विज्ञानके पण्डितोंका क्यन है—मस्तिष्कर्में किसी भौतिक घटना या क्रियाका उच्छेजन पाकर प्रतिक्रिया होती है। यही प्रतिक्रिया मानवके आचरणमें प्रवृश्चित हो जाती है। क्योंकि अवाधमावानुपद्धसे हमारे मनके अनेक ग्रुप्त माव भावी शक्ति, अशक्तिके रूपमें प्रकट हो जाते हैं तथा उनसे समस्दार व्यक्ति सहस्तरमें ही समकी धारा और उससे घटित होने वाले फलको समस्र केता है।

आधुनिक मनोविज्ञानके सुप्रसिद्ध पण्डित क्रायडके मतानुसार समकी दो अवस्थाएँ हैं—सज्ञान और निज्ञान । सज्ञान अवस्था अनेक प्रकारसे निज्ञान अवस्थाके द्वारा नियन्त्रित होती रहती है। प्रश्नोंको झान बीन करनेपर इस सिद्धान्तके अनुसार पूढ़े जानेपर सानव निज्ञान अवस्था विश्वेषके कारण ही क्रय उत्तर देता है और उसका प्रतिविज्य सज्ञान मानसिक वावस्थापर पडता है। अवश्व प्रश्नके मूलमें प्रवेश करनेपर संज्ञात इच्छा, असञ्चात इच्छा, अन्त्रज्ञांत इच्छा और निर्ज्ञांत इच्छा वे बार प्रकारको इच्छाएँ मिलती हैं। इन इच्छाओंमेंसे सज्ञात इच्छा बाधा पानेपर नाना प्रकारसे व्यक्त होनेकी चेष्टा करती है स्वा इसिके कारण कहा वा अवदिस्त इच्छा भी प्रकाश पाती है। यद्यपि हम सज्ञात इच्छाके प्रकाश काकमें क्यांतर नान सकते हैं, किन्तु असज्ञात या अज्ञात इच्छाके प्रकाशित होनेपर भी हठात कार्य वेखनेसे उसे नही जान सकते । विशेषज्ञ प्रश्नावरोंके विश्लेषणसे ही असज्ञात इच्छाका पता लगा केते हैं तथा उससे सबद्ध मानी घटनाओंको भी जान केते हैं।

फ्रायडमे इसी विषयको स्पष्ट करते हुए बताया है कि मानवमनका सचालन अवृत्तिमृत्वक शिक्षवी-से होता है और ये अवृत्तियाँ सदैव उसके मनको अमावित करती हैं। मनुष्यके व्यक्तिसका अधिकांश भाग अचेतन मनके रूपमें है जिसे अवृत्तियाँका अशान्त समुद्र कह सकते हैं। इन अवृत्तियाँमें प्रधान रूप-से काम और गौण रूपसे अन्य इच्छाओंकी तरंगे उठती रहती हैं। मनुष्यका दूसरा अश चेतन मनके रूप में है, जो वात-अतिवात करनेवाली कामवाओसे आहुभूत है और उन्हींको अतिवित्यत करता रहता है। हुद्धि मानवकी एक अतीक है, उसीके द्वारा वह अपनी इच्छाओंको चरिताय करता है। अतः सिद्ध है कि हमारे विचार, विश्वास, कार्य और आचरण खीवनमें स्थित वासवाओकी अतिवश्चित मान हैं। सारांश यह है कि सज्ञात इच्छा अश्वक्रस्पसे प्रशासरोंके रूपमें प्रकट होती है और इन प्रश्नाचरोंमें छिपी हुई असज्ञात और निर्जात इच्छाओको उनके विरक्षेपणसे सवगत किया बाता है। जैनावार्योंने प्रश्नशासमें असङ्गत और निर्जात इच्छा सम्बन्धी सिद्धान्सींका विवेचन किया है।

कुछ मनीवैज्ञानिकोंने बसजाया है कि हमारे मस्तिष्कके सध्य स्थित कोयके आध्यन्तरिक परिवर्तन-के कारण मानसिक चिन्ताको उत्पत्ति होती है। मस्तिष्कमें विभिन्न ज्ञानकोष परस्पर सञ्जक हैं। जब हम किसी व्यक्तिसे मानसिक चिन्ता सम्बन्धी प्रश्न पृक्कने बाते हैं तो उक्त ज्ञानकोपोंमें एक विचिन्न प्रकारका प्रकारका होता है, जिससे सारे ज्ञानतन्तु एक साथ हिळ उठते हैं। इन तन्तुओंमें से कुछ तन्तुओंका प्रविचित्त्व अज्ञात रहता है। प्रश्नशास्त्रके विभिन्न पहछुओंमें चर्या, चेष्टा आदिके द्वारा असज्ञात या निर्जात हच्छा सम्बन्धी प्रतिविक्त्यका ज्ञान किया जाता है। यह स्वयं सिद्ध बात है कि जितना असज्ञात हच्छा सम्बन्धी प्रतिविक्त्यित अश्च, जो जिपा हुणा है, केवळ अनुभानगम्य है, स्वयं प्रश्नकर्त्ता यो जिसका अनुभव नही कर पाया है; प्रश्नकर्त्ताकी चर्या और चेष्टासे प्रकट हो जाता है। जो सफ्त गणक चर्या-प्रश्नकर्ताके उठने-बैटने, आसन, गमन आदिका इंग एव चेष्टा, वातचीतका इग, अगस्पर्यं, हावमाव, आकृति विशेष आदिका मर्मज होता है, वह मनोवैज्ञानिक विरत्नेषण द्वारा मृत और मविष्यकाळ सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर वह सुन्दर दग-से दे सकता है। आधुनिक पाधान्य फळित ज्योतिकके सिद्धान्तोंके साथ प्रश्नाचर सम्बन्धी ज्योतिपसिद्धान्त • अस्ताषना ३५

की बहुत कुछ समानता है। पाश्चात्य फलित ज्योतिपका प्रत्येक अना मनोविज्ञानकी कसीटीपर कसकर रखा गया है, इसमें प्रदोके सम्बन्धसे वो फल बतलाया है वह जातक और गणक दोनोंकी असज्ञात और संज्ञात इच्छाओका विरलेपण हो है।

नैनाचायोंने प्रस्तकर्ताके मनके अनेक रहस्य प्रकट करनेवाले प्रश्न-शालकी पृष्ठमूमि मनोविज्ञानको ही रखा है। उन्होंने प्रातःकालसे लेकर सम्बाह्य काल तक फलका नाम, मध्याह्य कालसे लेकर सम्बाह्य काल तक पर्वाका नाम और सम्बाह्यक्ष लेकर रावके १२ वर्गे तक प्रहादका माम प्रकृतर मनोविज्ञानके आधारपर विश्लेषण कर प्रश्नोंके उत्तर दिये हैं। केवलज्ञानप्रसम्ब्रुग्धमिणमें पृष्कृतके प्रश्नावुतार अवरोंके अथवा पाँच वर्गोंके अपन स्थापित कर उनका स्वर्ण कराके प्रश्नोंका प्रल वताया है। फल ज्ञात करनेके लिए अ ए क च ट त प य श अवरोका प्रथम वर्ग, आ पे ख ख ट थ फ र प अवरोंका द्वितीय वर्ग, ह ओ ग न द द व ल स अवरोंका प्रथम वर्ग, ई खी ब म द थ म व ह अवरोंका चतुर्यं वर्ग, और ट क ह म म न म अ श अवरोंका पत्रम वर्ग यवाया है। हन पाँचों वर्गोंके स्थापित करके आलिहित, असंयु-क्वािंट आट मेरी हारा पुच्चकके कीवन मरण, हानि-खाम, सयोग-वियोग और खुल हु खका विवेचन किया गया है। सुन्म फल जाननेके लिए अवरोक्तर और वर्गोंचरवाला नियम निम्म प्रकार मताया है—

अधरोत्तर, वर्गोत्तर और वर्गेत्युक्त अधरोत्तर इन वर्गंत्रवके संवोगी नी भगी—उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधरोत्तर, अधरायर, वर्गोत्तर, अषरोत्तर, अषरोत्तर, अपरायर, वर्गोत्तर, अषरोत्तर, अपरायर वर्गोत्तर, अपरायर के हारा अधात और निर्झात इन्हाओंका विरक्षेपण किया है।

विन प्रश्नाक्षसे प्रश्नोके प्रधानका दो सेन् बताये हैं-बाबिक और सानसिक। वाबिक प्रश्नोके उत्तर देनेकी विधि उपयुक्त है तथा सानसिक प्रश्नोके उत्तर प्रश्नाकरोगरसे जीव, धातु और सूछ ये तीन प्रकार की योनियाँ निकालकर धताये हैं। अ आ इ ए ओ अ. क का ग व च ज ज स ट ट ट ट य ग ह ये हुकीस वर्ण जीवाचर, उ क अ त य इ य ए य य अ व स ये तेरह वर्ण वास्वचर और है ऐ ओ ट ज ण न स र छ प ये ग्यारह वर्ण सूछाचर सज्ज्ञक नहे हैं। प्रश्नाकरोंने जीवाचरोंकी अधिकता होनेपर जीवसम्बन्धिनी, धा वचरोंकी अधिकता होनेपर आवसम्बन्धिनी, धा वचरोंकी अधिकता होनेपर स्वात्तरस्थिनी विच्ता होती है। स्वस्वतके छिए जीवाचरांके भी हिएद, चतुष्यद, अपद, पादसकुछ ये चार भेद बताये हैं अर्थांद आ ए क च ट त प य ग ये अचर हिएद, आ ऐ च छ ठ य क र प ये अचर चतुष्यद, इ ओ य ज व इ य छ स ये अचर अपद और ई औ घ क द ध भ य ह ये अचर पाइसकुछ सज्ञक है। इस प्रकार योनियोंने अनेक सेद-प्रशेशी होरा प्रश्नोकी सरस्तका वर्णन किया है।

तिन प्रश्न-ग्राह्मका मूळाधार मनोविज्ञान है। वर्गविमाजनमें वो स्वर मोर व्यक्षन रखे हैं वे अत्यन्त सार्थक भीर मनकी भव्यक्त भावनाओको प्रकाशित करनेवाले हैं।

#### जैन प्रश्नशासका विकासक्रम

व्यक्षन, शह, स्वर, श्रीम, द्विज्ञ, अन्तरिज्ञ, छड्डण और स्वय्न ये आठ स्वरा निमित्त ज्ञानके माने गये हैं। इनका विद्यानुवादपूर्वमें विस्तारसे वर्णन आया है। परिकर्ममें चन्द्र, सूर्य एव नवज़ोके स्वरूप, सचार, परिज्ञमण आये हैं। करवाणवादमें चान्द्र नवज़, सौर नवज़, प्रहण, प्रहोको स्थिति, माहिष्टक कार्योके सुहर्ष आदि वालोका निरूपण किया गया है। प्रश्तव्याकरणाद्वमें प्रश्तशाख्की अनेक वालों पर प्रकाण ढाळा गया है। इसमें सुष्टिप्रश्त पूर्व सुक्तप्रश्तोंका विचार प्रधानस्या आया है। इस करपके अन्तिम तीर्थंकर स्थावान् महावीर स्वामोके सुखसे निष्ठकी दिव्यस्वनिको प्रहण करनेवाळे गीतम गोत्रीय इन्द्रमृतिने द्वादणाद्वकी रचना एक सुहर्चमें की। इन्होंने दोनो प्रकारका श्रुतज्ञान—साव और वृज्य श्रुत छोहाचार्यको दिया, छोहाचार्यको दिया, छोहाचार्यको स्वरूप, निर्दिगत

अपराजित, गोवर्धन और अहबाहु ये पाँचों ही आचार्य चौदह पूर्वके चारी हुए। इनके पश्चात् विद्याखाचार्य, प्रोष्ठिळ, चित्रय, बयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्यदेव, एतसेन, विजयाचार्य, बुद्धिल, गगदेव, और धर्मसेन ये ग्यारह आचार्य ग्यारह अग और उत्पादपूर्व बादि इस पूर्वोंके ज्ञाता तथा शेष चार पूर्वोंके एकदेशके ज्ञाता हुए। इनके चाद नच्छाचार्य, जयपाळ, पाण्डुस्वामी, ज्रुवसेन और कसाचार्य थे पाँचों ही आचार्य ग्यारह अग और चौदह पूर्वोंके एकदेशके ज्ञाता हुए। इस प्रकार प्रश्नशास्त्रका ज्ञान परम्परा रूपमें क्ष्ट्रै शतियों तक चळता रहा।

प्रश्ताखका सर्वप्रथम स्वतन्त्र प्रत्य 'गईस्तूबामणिसार' मिळवा है। इसके रचियता भद्रवाहु स्वामी बताये जाते हैं। उपलब्ध अईस्त्वामणिसारमें ७४ गायाएँ हैं। इसमें प्रत्यक्वांका नाम, प्रशस्ति आदि कुछ भी नहीं है। हाँ, उपलब्ध प्रत्यक्वों भाषा और विषयविवेचनको देखनेसे उसकी प्राचीनतामें सन्देह मही रहता। प्रारम्भमें मगळाचरण करते हुए छिता है—

निम्रुण जिणसुरअणचूडामणिकिरणसोहि पयज्जयलं । इय चूडामणिकारं कहिय मए जाणदीवन्स्वं ॥१॥ पढमं तईयसत्तम रघसर पढमतईयवग्गवण्णाहं । आलिंगियाहिं सुह्या उत्तरसंकडअ णामाई ॥२॥

धर्य-देवोके मुक्करमे चटित मिलयोंकी किरणसे विनके चरणयुगक शोमित हैं, ऐसे विमेन्द्र भरावान्छ। जमस्कार कर इस चूढामणिसार शानदीपकको बनासा हूँ। प्रथम, तृतीब, सप्तम और नवम स्वर—अ इ ए को, प्रथम और तृतीब व्यक्षन—क च त प व रा, ग व क द व क स इन १८ वर्णोकी आखिद्गित, सुमग, उत्तर और सङ्कट सङ्घा है। इस प्रकार अचरोंकी नामा संदार्ष बतला कर फलाफलका विवेचन किया है।

अर्हण्यामणिसारके प्रधाद प्रश्न प्रम्थोंकी परस्परा जैनोंमें बहुत जोरोंसे चळी । दिश्य भारतमें प्रश्न निरूपण करनेकी प्रणाळी अचरोंपर ही आधित थी । पत्नी श्वी रादीमें चन्द्रोन्मीळन नामक प्रश्नम्य बनाया गया है। इस प्रम्थका प्रमाण चार हवार रकोक है। बचतक मुक्ते इसकी सात प्रतियाँ देखने को सिळी हैं, पर सभी अध्री हैं। यह प्रश्नप्रम्थ अत्यधिक छोकप्रिय हुआ है, इसकी एक प्रति मुक्ते श्रीमान् प० चुन्दरळाळती शासी सागरसे मिळी है, जिसमें प्रधान रकोकोकी केवळ सस्कृत श्रीक है। ख्योतिय महाणैव नामक सप्रहम्प्यमें चन्द्रोन्मीळन मुद्दित भी किया गया है। मुद्दित रकोकोकी सवया एक इजारसे भी अधिक है। श्री जैन-सिद्धान्य सवसमें चन्द्रोन्मीळनकी वो प्रति है, उसकी रकोक-संयया तीन सी है। श्री प० चुन्दरळाळकीके पास चन्द्रोन्मीळनकी हो प्रतियाँ और भी हैं, पर उपको उन्होंने अभी मुक्ते विख्ळाया नहीं है। इसकी एक प्रति गवनमेन्य संस्कृत पुस्तकाळय बनारसमें है, तिसकी रकोक सक्या तेरह सीके छगभग है। यह प्रति सबसे अधिक श्रुद्ध माद्धम होती है। चन्द्रोन्मीळनके नामसे मेरा अनुमान है कि पाँच-सात प्रन्य और भी छिखे गये हैं। जैनॉकी पत्नी वर्श शताज्ञीको यह प्रणाळी बहुत प्रसिद्ध थी, इसळिए इस प्रणाळीको ही छोग चन्द्रोन्मीळन प्रश्नप्रणाळी विकाळी गयी है। किरळपरनसंग्रह, केरळ प्रश्नरस्न, केरळपरनस्वतस्वसम्बस्य आदि केरळीय प्रश्नप्रन्थोंसे चन्द्रोन्मीळनके ज्यापक प्रचारक खण्डन किया है—

# शोक्तं चन्द्रोन्मीलनं दिक्वस्त्रौस्तचाशुद्धम्

केरळीय प्रश्नसग्रहमें 'दिक्वसीः' के स्थानमें 'श्रुक्क्सीः' पाठ भी है । श्रेष श्लोक ज्योंका त्यों है । केरळ प्रश्नसग्रहकी एक प्रति इस्तिकिखित तावपत्रीय खैन सिद्धान्त-भवनमें है । इसमें 'दिक्वसीः' पाठ है,

30

जो कि दिगम्बर जैनावायोंके लिए व्यवहत हुना है। प्रस्तशासका विकास बस्तुतः द्वादिव नियमोंके आधार-पर हमा प्रतीत होता है, सतः 'ग्रुक्ष्यक्षी'के स्थानमें 'दिक्वकी' स्थादा उपयुक्त प्रतीत होता है।

> निमिक्तण निमयनिमयं हुत्त्ररसंसारसायकृतिकं। सन्वन्नं वीरितिणं पुर्लिदिणि सिद्धसंघं च ॥१॥ नं दामनिद्गुरुणो मणयं आयाण नाणि गुद्धं। तं आयनाणतिल्लए चोसिरिणा भन्नए पयदं॥२॥

कायप्रश्नप्रणाकीका लादि लादिष्कत्तौ सुप्रीय सुनिको बताया गया है। सुप्रीय सुनिके प्रश्नयाच पर तीन प्रन्य बताये जाते हैं, पर सुके देखनेको एक भी नहीं सिका है। आयप्रश्नतिकक, प्रश्नरक, आयसञ्जानके नाम सुचियोंमें मिलते हैं। शक्कनपर भी 'सुप्रीयशकुन' वासका महस्वपूर्ण ग्रन्थ बताया जाता है। दुक्तिनिनी आयकी अधिष्ठात्री देवीकी स्तुति कस्ते हुए भद्दवोसरिने सुप्रीवस्त्रनिका नामोवलेख करते हुए किला है—

सुग्रीवपूर्वसुनिस्चितमन्त्रवीजैः तेषां वचांसि न कदापि सुधा भवन्ति ।। क्षायसद्भाषत्रकरणमें भी सुग्रीवसुनिके सम्बन्धमें बताया गया है—

सुग्रीवादिम्रुनीन्द्रै रचितं शास्त्रं यदायसङ्भावस् । तत्सम्प्रत्यार्थाभिर्विरच्यते मस्त्रिपेणेन ॥

इससे सिद्ध है कि आयप्रणालीके प्रवर्त्तक सुग्रीव बादि प्राचीन ग्रुनि थे। आयप्रणालीका प्रचार चन्द्रोन्मीलन प्रणालीसे अधिक हुआ है। आयप्रणालीमें प्रश्नोके उत्तरीके साय-साथ चमत्कारी मन्न, यन्न, सुभिन, दुर्मिन आदि वासीका निवार-विनिमय भी गर्मित किया है।

प्क तीसरी प्रश्नप्रणार्छा १६वाँ, १५वाँ और १६वाँ यातीमें प्रश्नकानको भी जैनोंमें प्रचलित हुई है। उत्तर भारतमें श्वेताम्बर जैनाचार्यो द्वारा इस प्रणार्कीमें बहुत काम हुआ है। इतर आचार्योकी तुक्तामें जैनाचार्योने प्रश्नविषयक रचनाएँ इस प्रणार्कीके आधारपर बहुत की हैं। पद्मप्रभ स्रिका अवनदीपक, हेमप्रभ स्रिका त्रेकोक्यप्रकाश, नरचन्द्रके प्रश्नशत्त्व प्रश्नचत्त्री घेंशिका बादि कम्बाधित प्रश्नप्रम्य प्रसिद्ध है। इन प्रश्नप्रयोमें प्रश्नकाशीन कम बनाकर फल बताया गया है। त्रेकोक्यप्रकाशमें कहा गया है कि कम्बज्ञानका प्रचार म्हेन्कोंमें है, पर प्रश्नुप्रसादसे जैनोंमें भी इसका पूर्व प्रचार निद्यमान है। जमके प्रश्न रहस्यको जैनाचार्योने अच्छी तरह बान किया है—

# म्लेच्छेषु विस्तृतं लग्नं कलिकालप्रमावतः। प्रश्चप्रसादमासाद्य जैने धर्मेऽवतिष्ठते ॥६॥

छन्नकी प्रशंसा हैमप्रम स्हिने अत्यिक्षक ही है, उन्होंने प्रश्नोका उत्तर निकालनेके लिए इस प्रणालीको उत्तम माना है। उनके मतसे कान ही देवता, जन्म ही स्वामी, ज्ञान ही माता, ज्ञान ही पिता, ज्ञान ही ज्ञानी, ज्ञान ही सरस्वती, ज्ञान ही नवप्रह, ज्ञान ही प्रश्नी, ज्ञान ही ज्ञाल, ज्ञान ही अधिन, ज्ञान ही वायु, ज्ञान ही आकाश और ज्ञान ही प्रमानन्त है। यह ज्ञानप्रणाली दिन्यज्ञान-केवल्ज्ञानके तुल्य जीवके सुक्ष, दु.ख, हर्ष, विषाद, ज्ञान, हामि, चय, परावय, जीवन, मरणका सादात निरूपण करनेवाली है। इसमें प्रहोंका रहस्य, भावों-द्वादश स्थानोका रहस्य, प्रहोका द्वादश मावोसे सम्यन्थ धावि विभिन्न दिक्षणों द्वारा फलादेशका निरूपण किया गया है।

ख्यनप्रणालीमें उत्तरमारवर्से चार-पाँच सी वर्षों तक कोई संग्रोधन नहीं हुआ है। एक ही प्रणालीन के आधारसे फल प्रतिपादनकी प्रक्रिया चलती रही। । हाँ, इस प्रणालीमें परिवर्षन उत्तरोत्तर होता गया है। इस प्रणालीका सर्वोद्वपूर्ण और व्यवस्थित ग्रन्थ ११६० रकोक प्रमाणमे बैलोन्यप्रकाश नामका मिलता है। इस प्रम्थक प्रणयनके प्रशाद क्रावप्रणालीपर कोई सुन्दर और सर्वोद्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा ही नहीं गया। पों तो १७वों और १८वीं श्रदीमें भी क्रम्वप्रणालीपर दो-एक ग्रन्थ लिखे गये हैं, पर दनमें कोई नई बात नहीं बतायी गई है।

दसवीं, न्यारहवीं, बारहवी और तेरहवीं शताब्दीमें हिंचण मारतमें करन सन्वन्धिनी प्रश्नप्रणाणी जैनो-में वत्तरकी अपेचा भिक्ष रूपमें मिछती है। दृष्टिणमें छन्न, डाइश साव और उनमें स्थित रहनेवाले महों परसे सीधे-सादे डंगसे फळ नहीं बताबा गया है, बहिक कुछ विशेष सन्नार्ये निर्धारित कर फल कहा है। ज्ञानप्रवृपिकाके प्रारम्भमें बताबा गया है—

भूतं मन्यं वर्तमानं शुभाशुमनिरीचणम् । पश्चप्रकारमार्गे च चतुष्केन्द्रबलावलम् ॥ आरुढक्षत्रवर्गे 'चाम्युदयादिवलावलम् । चेत्रं दृष्टिं नरं नारीं युग्मरूपं च वर्णकम् ॥ मृगादिनररूपाणि किरखान्योजनानि च । आयुरसोदयाद्यश्च परीच्य कथयेद् चुधः॥

भर्यात्—धूत, भविष्य, वर्तमान, श्रुमाशुम दृष्टि, पाँच मार्ग, चार केन्द्र, वळावळ, भारूड, वृत्र, वर्ग, उत्यवळ, भस्तवळ, क्षेत्र, दृष्टि, नर, नारी, नपुसक, वर्ण, स्नुग तथा नर श्रादिका रूप, किरण, योजन, भासु, रस, उदय आदिकी परीचा करके बुद्धिमान्को फळ कहना चाहिए।

धातु, मूछ, जीव, नष्ट, सुष्टि, काम, हानि, रोग, सृत्यु, भोवन, शबन, शहुन, बन्म, कर्म, शख, शत्य-मकानर्मेसे हुड़ी खादिका निकालना, कोप, सेवाका खायमन, नदियोंकी बाढ, धबुष्टि, वृष्टि, लिसुष्टि,

१ ''छम्न देव प्रभु स्वामी छम्न क्योति पर मतम् । छम्न दीपो महान् छोके छम्न तत्त्व दिशन् गुरु ।। छम्न माता पिता छम्न छम्न बन्धुनिज स्मृतम् । छम्न बुद्धिर्महाळस्मीर्छम्न देवी सरस्वती ।। छम्न सूर्यो विधुर्छम्न छम्न मौमो बुषोऽपि च । छम्न गुरु, कविर्मन्दो छम्न राहु सकेतुक ॥ छम्न पृथ्वी जल छम्न छम्न तेबस्तथानिल । छम्न व्योग परानन्दो सम्म विस्वम्यात्मकम् ॥"

प्रस्तावना ३६

नौका-सिद्धि छादि प्ररत्नोके उत्तरोका निरूपण किया गया है। इस प्रणालीमें द्वार्श राशियोकी संज्ञाएँ, उनकी अभागतीथियाँ, उनकी विशेष अवस्थाएँ, उनकी किएणें, उनकी ओवन, उनका बाहुन, उनकी आकार-प्रकार, उनकी योजनसरया, उनकी आयु, उनका उद्य, उनकी घातु, उनका स्था उनका स्थाप आदि संकडो सज्ञाओं के आधारपर नाना विचारविनिमयो द्वारा फलारेशका कथन किया गया है। यद्यपि उस लग्नप्रणालीका मुलाधार मी समयका श्रुभाग्रुभव ही है, किन्तु इसमें विचार-विमयों करनेकी विधि प्रैलोनयप्रकाश, सुवनदीपक, प्रश्नवर्त्वाविश्वका आदि सन्योक्ष मित्र है।

दिशण भारतमें जैनाचार्योमें इस प्रणालीका प्रचार दसवीं सानीसे पन्द्रहवीं सदी तक पाया जाता है। इस प्रणालीके प्रश्तसम्बन्धी दस-धारह अन्य मिलते है। प्रश्तदीपक, प्रश्तपदीप, ज्ञानप्रदीप, रस्त-दीपक, प्रश्तपदीप अस्त सहस्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। यदि अन्येपण किया जाय तो इसी प्रणालीके और मी अन्य मिल सकते हैं। सोलहवी सदीमें दिश्यमें भी उत्तरवाली लग्नप्रणाली मिलतों है। व्योतिपस्य इसे मिलते से सहस्वप्रणाली से प्रवास होता है, कि चौदहवी और पन्द्रहवीं स्वतिमें ही उत्तर-दिश्यमकी लग्न-प्रक्रिया पक हो गयो थी। उपर्युक्त दोनो अन्योक महलावरण जैन हैं, रचनारीली ज्ञावित है। कहीं कहीं आरूद चन्न आदि सज्ञाएँ भी मिलती है, पर अही और सावोके सम्बन्धमें कोई अन्तर नहीं है। इस प्रश्तप्रणालियोंके साथ-साथ रमल प्रश्तप्रणाली भी जनावायोंमें प्रचलित थी। कालकावाय रमलकासमके वहें भारी ज्ञावा थे, इन्होंने रमल प्रश्तप्रणाली नहीं स्वाप्त स्वाप

रसलगास्त्रपर मेचविजय, मोजलागर, विजयदानस्हिक्षे प्रस्य मिलते हैं। इन प्रस्थोमें पायक श्रीर प्रस्तारज्ञान, तत्त्वज्ञान, वाजुनफ्रम, द्रशक्रम, साचज्ञान, वर्णज्ञान, पोवश्याव फल, ज्ञून्यवालन, रिनज्ञान, प्रस्तज्ञान, भूमिज्ञान, धनमानपरीका आदि विषय वर्णित हैं। दिग्तस्वर जैनाचार्योमें रसलग्राखका प्रचार नहीं पाया जाता है। उन्होंने रसलके स्थानपर 'पाशानेवकी' नामक प्रणालीका प्रचार किया है। सस्कृत साथामे मनलकीचिं, गार्गावार्य, सुप्रीव सुनि आदिके पाशाकेवली प्रस्य मिलते हैं। इन प्रस्थोको देखनेसे प्रयांत होता है कि दिग्रस्व जैनाचार्योने रसलके समान 'पाशानेवकी' की मी दो प्रणालियों विकाली थी— (१) सहज पाशा औत (२) वीगिक पाशा। सहज पाशा प्रणालीमें 'अरहर्न्स' सन्दक्षे प्रयक् प्रयक् चारा वर्णोको एक चन्डन या अष्टवातुके वने पाशेषर लिककर इष्टदेवका १०० वार स्मरण कर अथवा "अन्तमे पद्मपरनिष्ठप्र"' मनन्नका १०० वार वार कर पविज्ञ सनसे चार वार उक्त पाशेको डालमा चाहिए। इमसे जो शब्द वने उसका फल प्रस्थों देख केनेसे प्रश्तोक कर जात हो जावगा।

यांगिक पाला प्रणालांकों दो विधियाँ देखनेको मिलती हैं। पहली विधि है कि अष्टवातुक निर्मित पाणेपर १, २, ६ और ६ अद्रांको निर्मित करें। परवात् उपर्युक्त सम्मका या इष्टदेवका १०८ वार स्मरण कर पाणेमे प्रथम वार वार गिराने, उससे जो अकसक्या निकले उसे एक स्थानपर रख है। दिवीय यार पाणेको पार वार फिर गिराने, उससे जो अद्र सक्या आने उसे एक स्थान पर पुनः अफित कर है। इतीय यार पाणेको पार वार फिर गिराने, उससे जो अद्र सक्या आने उसे प्रक स्थान पर पुनः अफित कर है। इतीय प्रकार आदित अद्र सर्पाओं जो सबसे अधिक अक सक्या हो, उसीका फलाफल देख है। दिवीय विधि यह बतायी गर्या है कि प्रथम बार चार वार पाशा डालनेपर यदि निष्पय अक राशि विपम हो तो विपम राशि छन्न होती है। राशियोंके सम, विपमको गणना दिवीय वारमे डाले गये पाशेके प्रथम अकसे करना चाहिए। इस प्रकार जनगरिसका निरुप कर पाशा हारा प्रदेशिय प्रणालीका आमास सुप्रीव सुनिके भामसे शक्तिकत प्रशाकिकों वार रखोकोंमें ही सिलता है। 'पाशाकेवली' की प्रणालीकी देखनेसे झात होता है कि जैनाचार्योमें प्रशानिकण्यां नाना प्रणालियोंमें प्रशानिकणी नाना प्रणालियोंमें

इस प्रणाकीको भी महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त या । संस्कृत याषामें 'शर्मप्रस्व' और 'अचरकेवकी' प्रश्नप्रस्य सरक और आग्रुवोधगम्य प्रथम प्रणाकी-सहत्व पाराकेवकीमें विभिन्न हुए हैं। इन दोनों प्रन्योंमें यौगिक पाराप्रणाकी और सहत्व पाराप्रणाकी मिकित है।

हिन्दी भाषामें विनोदीकाक और बुन्दानमके 'अरह-च' पाश्चाकेवकी सहब पाशाप्रणालीपर मिलते हैं। १६ वीं, १७ वीं और १८ सदिबोंमें पाशाकेवकी प्रणाकीका प्रश्नोचर निकालनेके किए अधिक प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जैन प्रश्वशासमें उत्तरोत्तर विकास होता रहा है।

# केवलज्ञानप्रश्तचूड़ामणिका जैन प्रश्नशास्त्रमें स्थान

त्रैम प्रश्नशास्त्रकी उपर्युक्त प्रणाक्षियोंपर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि केवलज्ञानप्रश्नपूटामणिमें 'चन्द्रोन्मीलन' प्रश्नप्रणालीका वर्णन किया गया है। इस छोटे-से प्रन्थमें वर्णोका वर्ग विमालन
कर संयुक्त, अस्युक्त, अस्मिहत, अनिसहत, अभिवातित, अभिव्यमित, आर्लिशित और दश्य इन सज्ञाओं
द्वारा प्रश्नोंका उत्तर दिया गया है। इस प्रन्थको रचनायोंकी वही सरक और रोचक है। चन्द्रोन्मीलनमें
जहाँ विस्तारपूर्वक फळ बताया है वहाँ इस प्रम्थमें संस्नेपमें। कायप्रणाकीकी कुछ प्राचीन गायाएँ इस
प्रन्थमें टच्चत की गई हैं। गयमें स्वय रचिताने 'आयप्रश्नप्रणाली' पर प्रकाश बाला है। प्रश्नशासकी
दिख्ते इस प्रन्थमें सभी आवश्यक बातें आ गयी हैं। कतियय प्रश्नोंके उत्तर विस्ताय वराते दिये गये हैं।
जह जन्मपत्र चनानेकी विधि इसकी सर्वया चनीन और मौल्कि है। यह विषय 'आयप्रश्नप्रणाली' में
गामित नही होता है। चन्द्रोन्मीकन प्रश्नप्रणालीमें नह जन्मपत्र विश्लेणका विषय आ जाता है, परन्तु
चन्द्रोन्मीलन प्रन्यकी अब तक विसनी प्रतिवाँ उपक्रम हुई हैं उनमें यह विषय नहीं आया है।

केवळ्ळाणप्रश्यच्यामणिको देखनेले माळुम होता है कि यह प्रश्य चण्डोग्नीळन प्रणालीके विस्तार-को सक्षेपमें समस्तानेके किए किसा गया है। इस गैर्डाके अन्य प्रश्वोमें विस्त बातको दस-बीस रकोकोंने कहा गया है, इस प्रश्यमें उसी बातको एक छोटे से गया अग्रमें कह दिया है। रचिवताको अभिन्यक्षवा ग्राक्त बहुत बढ़ी-चढ़ो है। इसमें एक भी शब्द व्यर्थ नहीं आवा है। सायाका कम प्रयोग करनेपर भी प्रम्यकारोंको विस बातका निरूपण करना चाहिए, सरकतासे कर दिया है। फिक्ट क्योतिषके प्रश्न -प्रत्योमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। बचिर इसका कलेवर 'आवज्ञानतिलक' या 'आयसद्भाव' की तुल्जा-में बहुत कम है, फिर मी विषय प्रतिपादमकी दृष्टिसे इसका स्थान उपलब्ध ने प्रश्नसाहित्यमें महत्त्वपूर्ण है। इस एक प्रत्यके साङ्गोपाड अध्यवनसे कोई मी व्यक्ति प्ररत्यशाखका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 'प्ररत्नच्यामिय' नामका एक प्रस्य चन्द्रोग्नीकन प्रश्नप्रवालीको संशोधित करक प्रश्नप्रणालीमें भी है; पर इस प्रत्यमें वह सूर्वा नहीं को इसमें है। प्रश्नच्यामणि वा विन्यच्दामणिमें प्योमें वर्णोके अप्टर्योका निरूपण किया है तथा फलक्यनमें कई स्थानोंमें हुटियों हैं। प्रश्नच्दामणि प्रत्य भी वेनाचार्य हारा निर्मित प्रतीत होता है। इसमें मंगळाचरण नहीं है। प्रश्नचं अन्तमें ''ॐ शान्ति भीविनाय नमः'' आया है। यह पाठ मूळ प्रन्यकारका प्रतीत होता है।

जैन प्रश्नशास्त्रमें केवळ्ञानप्रश्नचूदासणिका स्थान विषय मिरूपण शैलीकी घपेदासे यदि सर्वोपरि साना बाय तो भी अखुक्ति न होगी। इस एक ग्रन्थमें 'बावप्रश्नशकी', 'बन्द्रोन्मीलन प्रश्नप्रणाली' तथा 'किंदिपतसंज्ञालगनप्रणाली' इन तीर्योका सामान्य धामास मिल्र जाता है। यों तो इसमें 'चन्द्रोन्मीलन प्रश्नप्रणाली' का ही असुसरण किया गया है।

#### केवलज्ञानप्रश्नचृद्रामणिका विषय-परिचय

इस अन्यर्से शक्य टतप्य शक्यवा नाएक चटतप्य शह्न अवरोंका प्रथम वर्गः भा ऐ साझुट यफ र प इन अवरोंका द्वितीय वर्गः इ नो गख द द व क सहन अवरोंका तृतीय वर्गः ई प्रस्तावना ४१

भी च क द ध भ व ह इन अवरोका चतुर्थ वर्ग और द द ह ज ण न स अ शः इन अवरोका पंचम वर्ग बताया गया है। इन अवरोको प्रस्कर्कांकै वाक्य या प्रस्तावरोखे अहणकर अथवा द पर्युक्त पाँचों वर्गोंको स्थापितकर प्रम्तकर्कांखे स्पर्श कराके अच्छी तरह फलाफलका विचार करना चाहिए। सञ्जक, असलुक्त, अमिहित, अनमिहित और अभिवातित इन पाँचो द्वारा तथा आलिहित, अमिश्मित और दग्ध इन तीन क्रियाविशेषणो द्वारा प्रश्नोंके फलाफलका विचार करना चाहिए।

प्रथम वर्ग और तृशीय वर्गके संशुक्त कादर प्रश्नवाक्यमें हो वो वह प्रश्नवाक्य संयुक्त कहलाता है। प्रश्नवाम्य संयुक्त कहलाता है। प्रश्नवाम्य संयुक्त वर्ग के वर्

प्रश्न प्रसुनेके लिए क्व कोई साथे तो उसके युखसे जो पहला वाक्य निकले, उसीको प्रश्नवाक्य सानकर अथवा उससे किसी युष्प, फल, देवता, नदी और पहाब्का नाम प्रमुक्त अर्थात् प्रातःकालमें साने-पर युष्पका नाम, सध्याह्मकर्में फलका नाम, अपरात्में देवताका नाम और सावहालमें नदी वा पहाब्का नाम प्रकृत प्रश्नवाक्य प्रहण करना चाहिए। युष्पृक्क प्रश्नवाक्यका स्वर, व्यक्षनोंके अनुसार विश्लेषणकर सयुक्त, असंयुक्त, अनिदित, अनिहित, अनिहित, अनिहातित, आलिहित, अनिध्नित और उष्प इन आठ भैदोंके द्वारा फलका निर्णय करना चाहिए।

पिं प्रश्नवाक्यमें सञ्चक काँकी अधिकता हो—प्रथम और तृतीय वर्षके वर्ष अधिक हो अथवा प्रश्नवाक्यका प्रारम्भ कि, जि, हि, ति, पि, कि, की, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जा, ज, ड, द, ज, ज, ख, जो, जो, डे, दे, वे, छे, के, अथवा क्+ग्, क्+ज्, क्+ज्, क्+ड्, क्+ड, क्

प्रथम और दिवींच वर्ग, दिवींच और चतुर्य वर्ग, तृतीय और चतुर्य वर्ग एव चतुर्य और एकस वर्ग-के वर्णोंके मिलनेपर अस्युक्त प्रश्न कहलाता है। प्रथम और दितीय वर्गाचरोंके स्वीगसे—क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, य र इत्यादि, दिवींच और चतुर्य वर्गाचरोंके स्वोगसे—ख घ, छ फ, ठ ढ, य घ, फ म, र व इत्यादि, तृतींच और चतुर्य वर्गाचरींके संयोगसे—गव, लक्ष, ढढ, दघ, वल, वल हत्यादि एवं चतुर्य और एचम वर्गाचरोंके स्योगसे—घड, कम, ढण, घन, अम इत्यादि विकल्प वनते हैं। अस्युक्त प्रश्न होनेसे फलकी माहि बहुत हिनोंके बाद होती है। यदि प्रथम हितीय वर्गोंक अपर मिलनेसे असंयुक्त प्रश्न हो तो घनलाभ, कार्य-सफलता और राजसम्मान अथवा जिस सम्बन्धमें महन पूछा गया हो, उस फलकी प्राप्ति सीन महीनेके उपरान्त होती है। द्वित्य-चतुर्यं वर्गाचरोंके संयोगसे असयुक्त प्रश्न हो, तो मिन्न-प्राप्ति, बरसववृद्धि, कार्यसाफत्यकी प्राप्ति कः महीनेमें होती है। तृतीय-चतुर्यं वर्गाचरोंके स्योगसे असंयुक्त प्रश्न हो तो अध्यक्षाभ, पुत्रप्राप्ति, माझच्यकृद्धि और प्रियवनोंसे अगवा एक महीनेके अन्द्रर होता है। चतुर्यं और पचम वर्गाचरोंके संयोगसे असंयुक्त प्रश्न हो तो घरमें विवाह आदि माझिलक उत्सवोंकी हुद्धि, स्वजन-प्रेम, यशःप्राप्ति, महान् कार्योंमें छाम और वैभवकी वृद्धि इत्यादि फलोंकी प्राप्ति सीम्न होती है।

यदि प्रस्तृक रास्तेमें हो, शयनागारमें हो, पाककीपर सवार हो, मोटर, साहिक्छ, घोचे, हाथी आदि किसी भी सवारीपर सवार हो सथा हाथमें कुछ भी बीज न लिबे हो तो असबुक्त प्रश्न होता है। यदि प्रस्तृक पश्चिम दिशाकी और बुँदकर प्रश्न करे तथा प्रश्न करते समय कुसीं, टेबुल, वेंच अथवा अन्य ककडी-की बस्तुओंको छूता हुआ वा नौंचता हुआ प्रश्न करे तो उस प्रश्नकों भी असबुक्त जानना चाहिए, असबुक्त प्रश्नका फळ प्रायः अनिष्ठकर ही होता है। प्रस्तुत प्रश्नमें असबुक्त प्रश्नमें बिन्ता, खुखु, पराजय, हानि एवं कार्यमाश आदि कुळ बताये गये हैं।

प्रश्नकर्तांके प्रश्नावरों के क्य, खग, गय, वह, चझ, छय, जम, क्य, टठ, ठट, उठ, वण, तथ, यद, दथ, धन, पम, पम, पम, पम, पर, एक, छव, बय, राप, पस, और सह इन वर्णोंके क्रमशा विपर्यंच होनेपर-परस्पर-में पूर्वं और उत्तरवर्ती हो जानेपर अर्थांच चक, गया, धग, उच, ज्ञच, ज्ञच, मम, जम, ठट, वट, वट, वट, वा, वा, व्यं, व्यं, पद, व्यं, क्य, व्यं, स्वं, स्वं,

अकार स्वर सिहत और अन्य स्वरंसि रहित अ क च त य व श क व व व न म वे प्रश्नाचर या प्रश्नाचर की वाचर हों तो अनिसहत प्रश्न होता है। अनिसहत प्रश्नाचर स्ववागैचरोमें हों तो ज्योधि पीवा और अन्य वर्गांचरोमें हों तो ग्रोक, सन्याप, दुःख, अथ और पीवा फळ होता है। जैसे मोठीळाळ नामक व्यक्ति प्रश्न पूछने आया। प्रश्नवाक्य पूछनेपर उसमें 'बमेकी'का नाम किया। चमेकी वह प्रश्न वाक्य कीन-सा है ? यह जाननेके किए उस वाक्यका विश्लेषक किया तो प्रश्नवाक्यका प्रारम्भिक अचर च है, इसमें अ स्वर और खू व्यक्षनका सवोग है; द्वितीय वर्ण 'में' में प्रस्वर और खू व्यक्षनका सवोग है; द्वितीय वर्ण 'में' में प्रस्वर और खू व्यक्षनका सवोग है । चू + अ + म् + प् + क् + ई हत विश्लेषणों क + म् + म् ये तीन वर्ण जनसिहत, है असिद्मित, प्रशाकितित और क् अभिहत सञ्चक हैं। 'परस्परं शोधियता योऽधिकः स पृष प्रश्नः' इस नियमके अनुसार वह प्रश्न अनिसहत हुआ, क्योंकि सबसे अधिक वर्ण जनसिहत प्रश्नवे हैं। अथवा प्रथम वर्ण किस प्रश्नका हो, उसी सञ्चक प्रश्नवाक्यको मानना चाहिए; जैसे अपरके प्रश्नवाक्य 'चमेकी'में प्रथम अचर व्यक्ति कहना चाहिए ।

प्रश्नश्नेणीके सभी वर्ण चतुर्य वर्ग भीर प्रयस वर्गके हों भाषना पञ्चस वर्ग भीर द्वितीय वर्गके हों तो अभिचातित प्रश्न होता है। इस प्रश्नका फळ अत्वन्त अनिष्टकर बताया गया है। यदि प्रस्कृक कसर, हाथ, पैर और झांतीको खुजकाता हुआ प्रश्न करे तो भी अभिचातित प्रश्न होता है। प्रस्तावना ४३

प्रश्नवाक्यके प्रारम्भमें या समस्त प्रश्नवाक्यमें अधिकांश स्वर व हू ए ओ ये चार हों तो आिक्रित प्रश्न, आ ई ऐ औ ये चार हो तो अभिच्नित प्रश्न और उ क वं वः ये चार हों तो वन्ध प्रश्न होता है। आिक्रित प्रश्न होनेपर कार्यसिद्धि, अभिच्नित होनेपर चनकाम, कार्यसिद्धि, मित्रागमन एव प्रग्न क्षाम और दन्ध प्रश्न होनेपर दुःख, ओक, चिन्ता, पांडा प्रय चनकानि होता है। जब प्रस्कृक दृहिने हायसे दृद्धिन अगको खुबळाते हुए प्रश्न करे तो आिक्रित, दृद्धिने या वाँचें हायसे समस्त शरीरको खुनळाते हुए प्रश्न करे तो अभिच्नित प्रश्न करे तो बाळिहित, दृद्धिने या वाँचें हायसे समस्त शरीरको खुनळाते हुए प्रश्न करे तो वन्ध प्रश्न होता है। प्रश्नाचरांके साथ-साथ उपरुक्त चर्या-चेशका भी विचार करना आवश्यक है। यदि प्रश्नाचर आिक्रित हो और प्रश्नकको चेश दग्ध प्रश्नको हो ऐसी अवस्थामें फुळ मिश्रित कहना चाहिए। प्रश्नवाक्यमें अथवा प्रश्नवाक्यका आज स्वर आळिहित होनेपर तथा चेश-चेशके अभिच्नित वा दग्ध होनेपर प्रश्नका फळ मिश्रित होगा, पर हस अवस्थामें गणकको अपनी बुद्धिका विशेष उपयोग करना होगा! विद्य प्रश्नका फळ मिश्रित होगा, पर इस अवस्थामें गणकको अपनी बुद्धिका विशेष उपयोग करना होगा! विद्य प्रश्नका सळ स्वरा आळिहित स्वरांकी प्रधानता है तो उसे निस्संकोच क्रवसे आळिहित प्रश्नका फळ कहना चाहिए, अक ही चर्या-चेश अम्प प्रश्नको हो।

उदाहरण—किसीने आकर पूड़ा 'मेरा कार्य सिद्ध होता या नहीं १' इस प्रारम्भिक उदारित नात्मको प्रश्नवाच्य मानकर विरक्षेपण किया तो—

म् + प् + र + का + क् + का + र् + क् + क् + ह् + ह् + क् + क् + र + को + ग् + का पह स्कर हुका। इतमें अ अ हुए ओ ये पाँच अचर स्वर आलिद्वित और सा आ या ये तीन अमिध्मित प्रश्नके हुए। "प्रस्परस् अचराणि शोधियता योऽधिकः स प्व प्रश्ना" इस विध्यमके अनुसार शोधन किया तो आलिद्वित प्रश्नके दो स्वर अवशेष आये—५ आलि०—३ अमिध्० = २ स्वर आलिद्वित। जना यह प्रश्न आलिद्वित हुआ। यदि इस प्रश्कककी चर्यां नेशा अभिध्मित प्रश्नकी हो, तो मिश्रित फल होनेपर भी आलिद्वित प्रश्नका ही फल प्रधान क्यूसे कहना चाहिए।

उपरुंक आठ प्रकारक्षे प्रश्नका निचार करनेके पश्चात् अवरोत्तर, वर्गोत्तर और वर्गं सशुक्त अधर इन भगोके द्वारा भी प्रश्नोका विचार करना चाहिए। उत्तरके नौ भेद कहे गये हैं—उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधराधर होते हैं। प्रथम भीर दर्वाप अधराधर होते हैं। प्रथम भीर दर्वाप वर्गाधारे अधर वर्गोत्तर, द्वितीय और चतुर्गं वर्गोदारे अधर वर्गोत्तर, द्वितीय और चतुर्गं वर्गोदारे अधर वर्गोत्तर एव पद्मम वर्गोदारे अधर वर्गोत्तर, द्वितीय और चतुर्गं वर्गोदारे अधर वर्गोत्तर एव पद्मम वर्गोदारे अधर वर्गोत्तर प्रति द्वितीय भिका देनेसे क्रमशः वर्गोत्तर और वर्गोदार होते हैं।

क ग ह च क व ट ह ण त द व प य मय क श स ये दशीस वर्ण उत्तरसञ्चक, क घ ह कर हथ थ फ स र व प ह ये चीरह वर्ण अधरसञ्चक, अ इ द ए जो अ ये दृश वर्ण स्वरोत्तरसञ्चक, अ च स प ड ज द क ये आठ वर्ण गुणोत्तर सञ्चक जीर क ट प श ग द व इ ये आठ वर्ण गुणावर सञ्चक हैं। संयुक्त, असंयुक्त असिहत पूर्व अनिसहत आदि आठ अकलके प्रश्नोंके साथ नी प्रकारके इस प्रश्नोका मी विचार करना चाहिए।

प्रश्नकर्जाके प्रथम, तृतीय और पश्चम स्थानके वान्याचर उत्तर एवं द्वितीय और चतुर्थं स्थानके वान्याचर अधर कहलाते हैं। यदि प्रश्नमें दीर्वाचर प्रथम, तृतीय और पश्चम स्थानमें हों तो लाभ कराने-वाले होते हैं, शेष स्थानोंमें रहनेवाले हस्य और च्छताचर हानि करानेवाले होते हैं। साथक इन प्रश्नाचरेपरसे बीवन, मरण, लाम, अलाम, वय, पराजय आहि फलोको ज्ञात कर सकता है। इस प्रकार विभिन्न दिश्लोणीसे आचार्यने वाचिक प्रश्नोका विचार किया है।

च्योतिए शास्त्रमें प्रश्न दो प्रकारके बताये गये हैं—सानसिक और वाचिक । वाचिक प्रश्नमें प्रश्नकर्तां जिस बासको पूछना चाहता है उसे ब्योतिपीके सामने प्रकट कर उसका फरू झात करता है । परन्तु मानसिक प्रश्नमें प्रच्छक अपने मनको बात नहीं बसकाता है; केवल प्रसीकों—फरू, पुष्प, नदी, पहाड, देवता आदिके नाम द्वारा ही ज्योतिपीको उसके मनकी बास जानकर कहना प्रस्ता है।

संसारमें प्रधानस्या वीन प्रकारके पदार्थ होते हैं—जीव, धातु और मूछ। मानसिक प्रश्न भी उक्त तीन ही प्रकारके हो सकते हैं। जानायने धुविधाके छिए इनका नाम तीन प्रकारकी थोनि—नीन, धातु और मूछ रखा है। ज जा इ ई र ऊ ए ऐ जो जी जं का इन नारह स्वरोमेंसे ज भा इ ए जो का थे इ: स्वर स्था क ख श घ च छ न का ट ठ ड द थ श इ ये पन्द्रह स्थ्य्यन इस प्रकार छुछ २१ वर्ण जीव सज़क, ज ऊ स ये तीन स्वर तथा त थ द घ प क ब स व स ये दस व्यय्यन इस प्रकार छुछ १३ वर्ण धातु संश्व और ई ऐ जो ये तीन स्वर तथा ड म ज न म छ र प ये आठ व्यव्यन इस प्रकार छुछ ११ वर्ण सूछ संज्ञक होते हैं।

सीवयोगिमें अ ए क च ट त प च क ये अवर द्विपद संज्ञक; आ ऐ ख झ ह थ फ र प ये अवर चतुष्पद सज्ञक; इ ओ ग ज ह द व क स वे असर अपद संज्ञक और ई जी व स ह थ म व द ये अवर पादसंकुक सज्ञक होते हैं। द्विपद योगिक देव, मसुन्य, पत्नी और रावस ये चार मेद हैं। अ क सा ग क अरन वर्णोंके होनेपर देवयोगि, च इ ज स क ट ठ ह ह ज अरन वर्णोंके होनेपर मतुन्य योगि; त थ इ च प फ व म म के होनेपर पद्ध या पत्नी योगि और च र क व स च स ह अरनवर्णोंके होनेपर राज्ञस योगि होती है। देवयोगिक चार मेद हैं—कल्पवासी, मत्नववासी, स्वन्तर और क्योतियी। देवयोगिक वर्णोंमें अकारकी मात्रा होनेपर क्यपवासी, इकारकी मात्रा होनेपर मत्नवासी; एकारकी मात्रा होनेपर क्यपवासी, इकारकी मात्रा होनेपर मत्नवासी; एकारकी मात्रा होनेपर क्यप्तर और ओकारकी मात्रा होनेपर क्यपेशिक देवयोगिक होती है।

त थ द थ न प्रश्नाचरोंके होनेपर सकचर पची और प क व स स प्रश्नाचरोंके होनेपर शकचर पिचांकी चिन्ता कहनी चाहिए। राचस चोनिके दो नेद हैं—कर्मन और चोनिक। भूत, प्रेतादि राचस कर्मन कहकाते हैं और असुरादिको चोनिक कहते हैं। त थ द थ न प्रश्नाचरोंके होनेपर कर्मन और स प स द प्रश्नाचरोंके होनेपर कर्मन और स प स द प्रश्नाचरोंके होनेपर वानिक राक्सकी चिन्ता समस्त्री चाहिए।

चतुष्यद योनिके खुरी, नक्षी, दन्ती और श्रमी ये चार सेद हैं। यदि प्रश्नाक्रोंमें आ और ऐ स्वर हों तो खुरी, झ और ठ प्रश्नाकरोमें हों तो नखी; य और फ प्रश्नाकरोमें हों तो दन्ती एवं र और प प्रश्नाक्रोंमें हों तो श्रमी योनि होती है। खुरी योनिके प्राम्मवर और अरण्यवर ये दो सेद है। आ, ऐ प्रश्नाक्रके होनेपर प्रामक्तर—वोधा, गया, कैंट आदि मवेशीकी चिन्ता और स प्रश्नाकर होनेपर चनचारी पश्च—रोक्ष, हरिण, खरगोश आदि पशुजींकी चिन्ता समक्षनी चाहिए।

नक्षी योनिके आसचर और अश्च्यंतर ये दो सेंद हैं। प्रश्ववानयमें छ प्रश्नाचर हो तो आसचर अर्थात् कृता, विद्की आदि नक्षी पश्चभोको चिन्ता और ठ प्रश्नाचर हो तो अश्च्यंतर—स्याध, चीता, सिंह, साल, आदि जगळी जीवोंकी चिन्ता कहनी चाहिए।

दन्ती योनिके दो मेर्द है---आसचर और अरण्यचर। प्रश्तवाक्यमें ये अचर हो हो प्राप्तचर--- ग्रूकर भादि प्रामीण पालत् दन्ती बीवीकी चिन्ता और फ अचर हो तो अरण्यचर जंगली हाथी, सेही आदि दन्ती पशुलीको चिन्ता कहनी चाहिए। मस्तावना ४५

श्यां योनिके दो भेद है—आमचर और आत्यचर। प्रश्नवास्यमें र अचर हो तो मैंस, वकरी, गाय, वैक आदि पालतू सींग वाले पशुभोकी चिन्ता एवं प अचर हो तो अरण्यचर—हरिण, कृष्णसार आदि वनचारी सींगवाले पशुभोकी चिन्ता समक्षनी चाहिए।

अपद योनिके दो मेद हैं—सलचर और यलचर। प्रस्तवाच्यम हूं जो ग व ढ अचर हों तो जलचर—मल्ली, ग्रंब ह्यादिकी चिन्ता और ढ व ल स अचर हो तो सौंप, मेढक आदि यलचर अपदो-की चिन्ता समम्मनी चाहिए।

पारसंकुल योनिके दो भेद हैं—अण्डत और स्वेदम । इ भी घ म द वे प्रशासर अण्डस संज्ञक— अमर, पतद इत्यादि और घ म घ ह वे प्रश्नासर स्वेदन संज्ञक—मूँ, सटमल आदि हैं ।

घातु योनिके भी दो भेद सवाये हैं—धान्य और अघान्य । त द प यद अं स इन प्रश्नावरोंके होने पर धान्य धातु योनि और घ य घ क स व ए इन प्रश्नावरोंके होनेपर अधान्य धातु योनि होती है। घान्य योनिके आठ भेद ई—मुवर्ण, बाँदो, ताँवा, राँगा, बाँसा, छोसा, सांसा और पिचल । धान्य योनिके प्रकारान्तरसे दो भेद है—मुवर्ण, बाँदो, ताँवा, राँगा, बाँसा, छोसा, सिसा और पिचल । धान्य योनिके प्रकारान्तरसे दो भेद है—मुवर्ण, बाँदो अधादित । उत्तरावर प्रश्नवर्णोमं रहनेपर घटित और अधरावर रहनेपर अधित बातु योनि होती है। घटित बातु योनिके तीन भेद हैं—मीवामरण—आभूपण, गृहामरण—वर्तन और नाणक-सिक्के, नोट आदि । अप क च ट त प य स्व प्रमावर हो तो द्विपदामरण-दो पैरवाले जीवोंके आभूपण होते हैं। इसके तीन भेद हें—देवतामूरण, पिकामूरण और सतुत्रयाभूरण । ममुर्याभरणके शिरसामरण, वर्णामरण, वासिकामरण, आवासरण, इस्तामरण, बहामरण और पादामरण ये लाड भेद हैं। हन आमूर्योमें मुक्ट, और, सांसमुरू आदि शिरसामरण, कालोमें पहने जानेवाले कुण्डल, पूरिंग आदि कर्णामरण; नाकमें पहने जानेवाले लेंब, बाली, नय बादि नासिकामरण, करडों पहने जानेवाले हेंबुलो, हार, क्यडी आदि प्रोवामरण, हाथोमें पहने जानेवाले कंकण, अँगूर्डी, मुदरी, वृदला, हाप आदि हस्तामरण, जहोमें बाँचे जानेवाले खुकर, सुद्रश्चिका आदि बहामरण और पेरोंने पहने जानेवाले विद्या, वृदला, पानेव आदि पादायरण होते हैं। क ग ह च ज य ट व त द व प व म य रू स म म स्वावरोंके होनेपर सनुर्यामरणकी विन्ता समसनी चाहिए।

उत्तराचर प्रश्नवणोंके होनेपर द्विण अङ्गका आगूषण और अधराचर प्रश्नवणोंके होनेपर बाम अङ्गका आगूषण समझना चाहिए। अ क ख ग घ र प्रश्नाचरोंके होनेपर बा प्रश्नवणोंने उक्त प्रश्नावरोंकी बक्किया होनेपर देवोंके उपकरण—छूत्र, बामर बादि अथवा आगूषण (पद्मावती देवी एवं धरणेन्द्र बादि रचक देवोंके आगूषण) और त य द घ न प फ ब म म इन प्रश्नवणोंके होनेपर पिछ्योंके आगूषणोंकी चिन्ता कहनी चाहिए। प्रश्नकक्षेके प्रश्नवाश्यमें प्रथम वर्णकी मात्रा अ ह ए ओ इन चार मात्राओंमें से कोई हो तो जीवामरणकी चिन्ता, आ ई पे औ इन चार सात्राओंमेंसे कोई मात्रा हो तो सिक्के, जोट, उपये आदिको चिन्ता समझनों चाहिए। प्रश्नवाश्यके आख धर्णकी मात्रा अ आ इन दोनोंमेंसे कोई हो तो शिरसामरणकी चिन्ता, इ ई इन दोनोंमेंसे कोई हो तो कर्णामरणकी चिन्ता, उ क इन दोगों मात्राओंमेंसे कोई हो तो नासिकामरणकी चिन्ता, ए मात्राके होनेसे कर्णकारणकी चिन्ता, पर सात्राके चिन्ता, पर सात्राके होनेसे प्रश्नवाश्यकी चिन्ता, पर तथा सयुक्त न्यक्षनमें उकारकी मात्रा होनेसे इस्तामरणकी चिन्ता; भी भी इन मात्राकोंमेंसे किसीके होनेपर वादामरणकी चिन्ता, पर तथा सयुक्त न्यक्षनमें उकारकी मात्रा होनेसे इस्तामरणकी चिन्ता; भी भी इन मात्राकोंमेंसे किसीके होनेपर वादामरणकी चिन्ता आप वाहिए।

यदि प्रश्नवात्र्यका शाश वर्षं क गड च ज ज ट ड ज त द न प व स च छ श स इन अवरोमेंसे कोई हो तो हीरा, साणित्य, सरकत, पशराग और सूँगाकी चिन्ता, ख घ छ ऋ ठ ड य घ फ स र च प ह इन अचरोमें से कोई हो तो हरिताक, जिका, पत्वर बादिकी चिन्ता एवं उ द अ थः इन स्वरोंसे युक्त व्यक्षन प्रश्नके आदिमें हो तो शकरा (चीनी), क्ष्मण, बाद्ध आदिकी चिन्ता समसनी चाहिए। यदि प्रश्नवान्त्रके आदिमें अ इ ए जो इन चार मानाबोमेंसे कोई हो तो हीरा, मोती, माणिक्य आदि जवाहरातकी चिन्ता, आ ई ऐ औ इन मानाबोमेंसे कोई हो तो शिका, पत्थर, सीमेण्ट, चृना, सङ्गमरमर आदिकी चिन्ता प्रश्न उ द अं थः इन मानाबोमेंसे कोई माना हो तो चीनी, बाद्ध आदिकी चिन्ता कहनी चाहिए। मुष्टिका प्रश्नमें मुद्धीके अन्दर भी इन्हीं प्रश्न-विचारोके अनुसार योगिका निर्णय कर वस्तु कहनी चाहिए।

स्ख योनिके चार मेर हैं— चृष, युल्म, कता और वर्की । बदि प्रश्नवाक्यके आधवर्णकी मात्रा आ हो तो चुल, हैं हो तो तुल्म, ऐ हो तो कता और जी हो तो वर्की समस्तीं चाहिए। पुनः मुख्योनिके चार मेद कहे गये हैं—वरक्क, पत्ते, फूळ और कड । प्रश्नवाक्यके आदिमें, क च ट त वर्णोंके होनेपर घरक्क, स क ट वर्णोंके होनेपर पत्ते, म च व द वर्णोंके होनेपर फुळ और व स द वर्णोंके होनेपर चा प्रश्नवाक्यमें उक्त वर्णोंकी अधिक्या होने पर मक्स और स व स स द व स स म र व प प्रश्नवर्णोंके होनेपर चा प्रश्नवाक्यमें इन वर्णोंकी अधिक्या होने पर मक्स और स व स स द व स स म र व प प्रश्नवर्णोंके होनेपर चा प्रश्नवाक्यमें इन वर्णोंकी अधिकता होनेपर अभक्य स्क वोतिकी चिन्ता कहनी चाहिए। अथवामक्यके अदगत हो जानेपर उत्तरा- चर प्रश्नवर्णोंके होनेपर चा प्रश्नवर्णोंके होनेपर सुगन्यित और अधराक्षर प्रश्नवर्णोंके होनेपर क्षा क्ष द व स द व प्रश्नवर्णोंके होनेपर समस्त्रा चाहिए। अथवा क च ट त व प श प्रश्नवर्णोंके होनेपर समस्त्रा चाहिए। अथवा क च ह व क प्रश्नवर्णोंके होनेपर सुगन्यित पूर्व च स द व म व स प्रश्नवर्णोंके होनेपर सुगन्यित पूर्व च स द व म व स प्रश्नवर्णोंके होनेपर सुगन्यित स्व व वोतिकी बिन्ता समस्त्रनी चाहिए।

उत्तराचर प्रश्ववणोंके होनेपर आहं भूछ बोनि, अधराचर प्रश्ववणोंके होनेपर खुक्क, उत्तराचर प्रश्ववणोंके होनेपर स्वत्राह्य, अधराचर प्रश्ववणोंके होनेपर प्रत्वेग्रस्थ भूछ बोनि समक्षनी चाहिए। क ज ज क प्रश्वचणोंके होनेपर सूखे हुए तृज, काठ, देवदाद, तूब, चन्द्रम आदि समक्षने चाहिए। ह और ज प्रश्वचणोंके होनेपर शुक्ष और वक्ष सम्बन्धी भूछ बोनि कहनी चाहिए।

जीवयोनिसे मानसिक विन्ता और मुष्टिगत प्रशोक उत्तरींके साथ चौरकी जाति, अवस्था, आकृति, रूप, कद, जी, पुरुष पूर्व बाद्यक आदिका पता क्याचा वा सकता है। बातु चौनिमें चौरी गई वस्तुका स्वस्था, नाम पुष्टुकके बिना कहें भी ज्योतिबी जान सकता है। बातु चौनिके विश्वेषणसे कहा जा सकता है कि अमुक प्रकारकी वस्तु चौरी गयी है या नष्ट हुई है। इन चौनियोके विचार हारा किसी भी स्यक्तिकी मनःस्थित विचारधाराका पता सहजर्में क्याचा जा सकता है।

इस प्रन्यमें मूक प्रश्नोक अवन्तर मुक्ति प्रश्नोका विचार किया है। यदि प्रश्नाचरोमें पहलेके दो स्वर आजिहित हो और तृतीय स्वर अभिष्मित हो तो मुद्दीमें स्वेत रंगकी क्तु, पूर्वके दो स्वर अभिष्मित हो तो मुद्दीमें स्वेत रंगकी क्तु, पूर्वके दो स्वर अभिष्मित हो तो पोले रहनी क्तु, पूर्वके दो स्वर दग्य और तृतीय आजिहित हो तो रक्त-स्वाम वर्णकी वस्तु, प्रथम स्वर दग्य भीर तृतीय आजिह्नित बौर तृतीय अभिष्मित हो तो काले रङ्गकी वस्तु एवं प्रथम दग्य की वस्तु; प्रथम आजिहित हो तो सुद्दीमें हरे रङ्गकी वस्तु एवं प्रथम दग्य द्वितीय अभिष्मित कोर तृतीय आजिहित स्वर हो तो सुद्दीमें हरे रङ्गकी वस्तु समस्ती चाहिए। यदि प्रक्षक प्रश्नावरोमें प्रथम स्वर अभिष्मित, द्वितीय आजिहित और तृतीय दग्य हो तो विधिन्न वर्णकी वस्तु, तोनों स्वर आजिहित हों तो कृष्ण वर्णकी वस्तु समस्ती चाहिए।

लामालाम सम्बन्धी प्रश्नोका विचार करते हुए कहा है कि प्रश्नाचरोंमें आलिक्षित-आ इ ए ओ सात्राओंके होनेपर शीव्र अधिक लाम, असिष्मित-आ ई ऐ औ सालाओके होनेपर अवप लाम एवं प्रस्तावना ४७

हम्ब-उद्ध अं अः मात्राजीके होनेपर अखाम पूर्व हानि होती है। उद्ध व वा हन चार मात्राजीते संयुक्त क ग ह च व व द व प व म य क श स वे प्रश्नावर हो तो बहुत खाम होता है। आ है ऐ भी मात्राजीते संयुक्त क ग ह च व व द द प त द व प व म य छ श स प्रश्नावरों के होनेपर अवप खाम होता है। आ हो हो हो वेपर अवप खाम होता है। आ वा होता है। अ वा ह प को मात्राजीते सयुक्त वपर्युक्त प्रश्नावरों के होनेपर कष्ट हारा अवप्रकाम होता है। अ वा ह प को अः क ख य च व क व स द उ ह व व श ह प्रश्नावर हों तो वीववास और रुपया, पैसा, सोना, चौंदी, मोती, माणिक्य आदिका छाम होता है। ई ऐ वी ह व ण व म क र प प्रश्नावर हो तो खक्ती, वृद्ध, कुसी, देशुळ, पर्वन आदि वस्तुओका खाम होता है।

शुमाशुम प्रश्न प्रकर्णमें प्रधानतया रोगीके स्वास्थ्य छाम एव उसकी आयुका विचार किया गया है। प्रश्नवास्थमें आग्न वर्ण आखिद्धित मात्रासे युक्त हो तो रोगीका रोग चानसाध्य, अभिधूमित मात्रासे युक्त हो तो एन्ट्सिय और द्रश्यमात्रासे युक्त हो तो साथु फक समस्त्रा चाहिए। एन्ड्कि प्रश्नाचरोंमें आग्न वर्ण आ हूं ये औ मात्राओंसे सयुक्त सयुक्तावर हो तो एन्ड्सि स्वस्थ्य स्वस्थ्य एड्सि है उसकी दीवायु कहनी चाहिए। आ हूँ ये औ हन मात्राओंसे युक्त क ग ह च ज ज ट ड ज त च न प च म प छ ग्र स वर्णोमेंसे कोई भी वर्ण प्रश्नवास्थका आधाचर हो तो कावी वीसारी भोगनेके वाव रोगी स्वास्थ्य छाम नरता है। इस प्रकार श्रुआश्रुम प्रकरणमें विस्तारसे स्वास्थ्य, अस्वास्थ्य, जीवन-मरणका विचार किया गया है।

प्रस्तुत प्रम्थका महत्त्वपूर्ण प्रकरण नष्ट-जन्मपन्न बनानेका है । इसमें प्रश्नाचरीपरसे ही जन्मसास, पन्न, तिथि और सबत् आदिका आनगन किया गया है। सासानयन करते हुए बतावा है कि पदि अ ए क प्रशासर हों या प्रशासक भारिमें इसमें से कोई हो सो फालान भासका जन्म, च ट प्रशासर हो या प्रश्वावयके भाविमें इनमेंसे कोई अधर हो तो चैत्र मासका जन्म, स ए प्रश्वाचर हो या प्रश्वावयके आदिमें इनमें से कोई अक्टर हो तो कार्त्तिक सालका जन्म, य या प्रश्नावर हों या प्रश्नवाक्यके आदि-में इनमेंसे कोई अचर हो तो मार्गशीर्यका जन्म, आ वे पाछ ठ य फ र प प्रश्नाचर हों या प्रश्नावरके आदिका अचर हनमेंसे कोई हो तो माम सासका अन्म; इ ओ ग ज द द प्रश्नावर हों या इनमेंसे कोई भी वर्ण प्रश्नवाक्यके आदिमें हो तो वैद्याल मासका जन्म, द व छ ये प्रश्नाकर हो या इनमेंसे कोई भी वर्ण प्रश्नवानयके आदिमें हो तो ज्वेष्ठ मासका सन्मः ई भी व म द वे प्रश्नाचर हो या इनमेंसे कोई भी वर्ण प्रश्नवास्थके आदिसें हो तो आपाद सामका कत्म, घ स व ह प्रश्नाचर हो वा इनसेंसे कोई सी वर्ण प्रश्नवात्रवके आदिमें हो तो आवण यासका जन्म, व क छ ल व वे प्रश्नाश्चर हो या इनमेंसे कोई भी वर्ण प्रश्नवात्त्रका आदि अनुर हो तो भाद्रपद सासका जन्मः न म अ अः ये प्रश्नान्त हो या इनसँसे कोई भी वर्ण प्रश्नवान्यके आदिमें हो तो आश्विन सासका जनस एव था ई स छ द वे प्रश्नावर हों था इनमेंसे कोई मी वर्ण प्रश्नवाक्यका बादाचर हो तो चीप सासका बन्म समस्त्रा चाहिए। इसीप्रकार कारो पद और तिथिका सी विचार किया है. इस प्रन्यमें प्रतिपादित विधिसे नष्ट जन्मपत्र सरस्तापर्वक यनाया जा सकता है।

इस प्रत्यमें आगे स्कारन, ग्रुष्टिकाप्ररन, स्काप्रस्त हत्यादि प्रश्नोंके लिए उपयोगी वर्ग पन्चाधिकारका वर्णन किया है। क्योंकि प्रश्नाक्षर जिस वर्गके होते हैं, वस्तुका माम उस वर्गके अक्षरोपर नहीं होता। इसिलिए सिंहावलीक्न, गनावलीक्न, नवावर्त, महक्क्य्ज्ञवन और अश्वयोहित कम ये पाँच प्रकारके सिद्धान्य वर्गाक्षरोंके परिवर्तनमें कार्य करते हैं। इस प्रश्नाधिकारके स्वरूप, गणित और नियमोपनियम आदि आवश्यक वार्ताको जानकर प्रश्नोके रहस्यको अवगत करना चाहिए। इस प्रत्यक्ष ७२ वें प्रश्नते केवर अन्त तक सभी वर्गोंके पद्माधिकार दियो गये हैं तथा चक्रोंके आधारपर उनका स्वरूप परिवर्तन भी दिखलाया गया है।

#### प्रश्न निकालनेकी विधि

यद्यपि प्रश्न निकालनेकी विधिका पहले वेल्लेस किया जा जुका है। परन्तु पास्क इस नवीन विषयको सरस्ता पूर्वक जान सकें, इसलिए सचैपमे प्रश्नविधिपर प्रकारा बाला जायगा।

- १—व्यव पृच्छक प्रस्व पृछ्नेके किए बाने तो प्रतींक पाँचीं वर्गोंको एक काग्रवपर किसकर उससे अचरोंका स्पर्श तीन बार करावे । पृच्छक द्वारा स्पर्श किये गये तीनों अचरोंको किस के; फिर संयुक्त, बसं-युक्त, अभिद्दत, अभिद्दात, अभिद्यातित, अभिद्यमित, बाकिद्वित और दश्य इन सजाओं द्वारा तथा अचरोत्तर, वर्गोचर और वर्गसंयुक्त अथर इन अन्योक्त संज्ञाओं द्वारा प्रस्कोंका विचारकर उत्तर दे:
- र-वर्णमाठाके अवरोंमें-से पुच्छकसे कोई सी तीन अवर पूछे। परवात उसके प्रशावरोंको छिख-कर अन्योक पाँचों क्योंके अवरोंसे मिळान करें तथा सञ्चक, असबुक आदि सज्ञाओं द्वारा फळका विवार करें।
- ३—पृच्छकके आनेपर किसी अवीय बालकसे अवरोंका राग्य करावें या वर्णमालाके अवरोंमें से तीन अवरोंका नाम पूछे। परचाद उस अवीय शिद्ध द्वारा वताये गये अवरोंको प्रश्नाचर मानकर प्रश्नोंका विवार करे।
- ४—पृच्छक मारो ही जिस बाक्यसे बातचीत मारम करें, उसी वाक्यको प्रश्नवाक्य सामकर सञ्चक, भसंजुक्त मादि सज्ञामो द्वारा प्रश्नोंका फळाफळ द्वारा करें।
- ५—प्रातःकाकमें प्रश्वकके आनेपर उससे किसी पुष्पका नाम, सध्याहकाकमें फडका नाम, अपराहकाकमें देवताका नाम और साधकाकमें नदी वा पहाबका नाम पूज़कर प्रश्मवान्य प्रहण करना चाहिए। इस प्रश्न-वाक्यपरसे सपुक्त, असंयुक्त आदि संज्ञामी द्वारा प्रश्नोंका फड़ाफक अवगत करना चाहिए।
  - ६--पुण्डककी पर्या, चेष्टा वैसी हो, उसके अनुसार प्रश्नोंका फलाफल बतलाना चाहिए।
  - ७--- प्रशासन निकासकर उसके आधारसे प्रश्नोंके फल नतलाने चाहिए।
- प्र-पृथ्युक्ते किसी अंक संस्थाको पृक्कर उसपर गणित किया द्वारा प्रश्नोंका प्रकाफल अवगत करमा चाहिए।

#### 🖈 प्रन्थका बहिरंग रूप

ज्ययोगी प्रश्न-पृथ्ककसे किसी फडका नाम पृष्ठ्या तथा कोई प्रक अंकसंस्था पृष्ठ्नेके पश्चाद् अकसंस्थाको हिशुण कर फड और नामके अक्षरोंकी सस्या बोड देनी चाहिए। जोडनेके पश्चाद् जो योग सस्या आहे, उसमें १६ जोडकर योगमें नीका भाग देना चाहिए। १ शेवमें अनवृद्धि, १ में समझय, १ में आहोग्य, ७ में क्यांबि, ५ में मरण और १ में राज्यपाष्ठि होती है।

प्रे कार्यसिद्धि-असिद्धिका प्रश्न-पृच्छकका युव जिस दिशामें हो उस दिशाकी अंक संक्या ( पूर्व १, पश्चिम २, उत्तर ६, दक्षिण ४), प्रहर संक्या ( जिस प्रहरमें प्रश्न किया गया है उसकी सक्या, तीन-तीन चण्डेका एक प्रहर होता है। प्रातःकाळ सूर्योदयसे तीन घंटे तक प्रथम प्रहर, आगे तीन-तीन घण्डेपर एक एक प्रहरकी गणना कर छेनी चाहिए।), वार संक्या ( तिवार १, सोमवार २, मंगळुवार ६, ब्रुवद्द १, ब्रुह्द १, ग्रान ७) और नक्षत्र संक्या ( विह्नती १, भरणी २, क्रुतिका ६ इत्यादि गणना ) को जोडकर योगफलमें बाठका माग देना चाहिए। एक ब्रुवता पाँच शेष रहे तो यीघ्र कार्यसिद्ध, क्षः अथवा चार शेषमें तिक्रविके कार्यसिद्ध, तीन अथवा सात शेषमें विक्रविके कार्यसिद्ध एवं एक अथवा आठ शेषमें कार्य-असिद्ध होती है।

पुच्छुकसे एकसे छेकर एकसी बाट अकके बीचकी एक अंकसंक्या पृक्षनी चाहिए। इस अंकसंस्थामें १२ का माग्, वेनेपर ११७१६ शेव बचे तो विकाय से कार्यसिद्धि, माशाश्वाप शेवमें कार्यनाश एवं २।६

११।० शेवमें शीव्र कार्यसिद्धि होती है।

- ३—प्रम्मको किसी फूठका माम प्रमुक्त उसकी स्वर संस्थाको व्यक्षन संस्थासे गुणानर दे, गुणान-फठमें प्रमुक्कि नामके असरोकी संस्था जोडकर योगफडमें है का साग दे। एक शेपमें शील कार्य-सिद्धि, २१५१० में विकम्बसे कार्यसिद्धि और ११६१८ शेपमें कार्यनाश श्रवा अवशिष्ट शेपमें कार्य मन्द्र-गतिसे होता है।
- १---पृच्छक नामके असरोको होसे गुणाकर गुणमफलमें ७ जोड दे ! इस योगमें ३ का भाग देनेपर सम शेपमें कार्यनाश और विषम शेपमें कार्यसिद्धि फल कहना चाहिए।
- - ६—निन्न चक्र बनावन प्रच्युक्ते वाँगुळी रखवाना चाहिए। यदि प्रच्युक = १२ अक्यर अगुळी रखे तो कार्यामान; ४१६ पर भाँगुळी रखे तो कार्यसिद्धि, ७१६ पर अगुळी रखे तो विजन्यसे कार्यसिद्धि एवं १।५१६ पर अगुळी रखे तो जीज ही कार्यसिद्धि फळ कहना चाहिए।
  - ७—एच्छ्रक यदि कररको देखता हुना प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि और बमीनको भोर देखता हुना प्रश्न करे तो कार्यसिद्धि होती है। बपने शरीरको खुनळाता हुमा प्रश्न करे तो विकम्बसे कार्यसिद्धि; जमीन खरींचता हुमा प्रश्न करे तो कार्य निसिद्ध क्वं इचर-डधर देखता हुमा प्रश्न करे तो विकम्बसे कार्यसिद्धि होती है।
  - ्र मेप, मिश्चन, कन्या और मीन उनकों प्रश्न किया गया हो तो कार्यसिद्धिः तुजा, कर्क, सिंह और इप उनमें प्रश्न किया हो तो विकल्यते सिद्धि एवं दृक्षिक, बजु, सकर और कुम्म उनमें प्रश्न किया गया हो तो प्रायः असिद्धि, मतान्त्ररसे बजु और कुम्म उनमें कार्यसिद्धि होती है। सकर उनमें प्रश्न करने-पर कार्य सिद्धि नहीं होती। उनके अनुसार प्रश्नका विचार करनेपर ग्रह दृष्टिका विचार कर छेना भी आवड्यक-सा है। अतः वराम भाव और प्रश्नम भावके सम्बन्धका विचारकर एक कहना चाहिए।
  - ६—पिण्ड बनाकर इस अन्यके विनेचनमें २६ वें पृष्ठपर प्रतिपादित विधिसे कार्यसिद्धिके प्रध्नोका विचार करना चाहिए।
  - श्रीमालाम प्रश्न-प्रमुक्ते एकते हेकर इत्याती तककी मक संख्यामंते कोई एक अक सस्या पूल्नी चाहिए। उसकी अंकसस्याको २ से गुणाकर नामके अवरोकी समया ओव देनी चाहिए। इस योगफलमें २ का माग वेनेपर दो छेपमें लाम, एक श्रेपमें नक्ष्य लाम, कष्ट अधिक और क्ष्न्य श्रेपमें हानि फल कहना चाहिए।
  - \* २ कामाकामके प्रवनमें पृथ्ककरों किसी नदीका नाम पूक्ता चाहिए। यदि नदीके नामके आध-इसमें म इ ए को मात्राएँ हों तो नहुत काम; का ई ऐ को मात्राएँ हों तो जरूर काथ एवं उ ज अ अः ये मात्राएँ हो हो हानि फल नहुना चाहिए।
  - ३—पुट्युकके नामाधरकी मात्राओको नामाधरके व्यक्षनोसे गुणाकर दोका भाग देना चाहिए। एकमें छाम और सून्य शेपमें हानि फळ समस्त्रना चाहिए।
  - ४—एच्ड्रके प्रश्नाचरोसे आछिद्धिताहि सञ्चामोगें बिस संज्ञाकी मात्राएँ मधिक हों, उन्हें तीन स्यानोंमें रसकर एक मगह माठसे, दूसरी सगह चौदहसे और वीसरी सगह चौदीससे गुणाकर चीनों

गुणनफळ राशियों में सातका माग देना चाहिए। यदि तीनों स्थानों में सम् शेष वचे तो अपरिमित लाभ; दो स्थानों में सम शेष और एक स्थानमें निषम शेष बचे तो साधारण लाम और एक स्थानमें सम शेष तथा अन्य दो स्थानों में निषम शेष रहें तो अन्य लाम होता है। तीनों स्थानों में विषम शेष रहनेसे निक्षित हानि होती है।

चोरो गई वस्तुकी प्राप्तिका प्रश्न — पृच्छक बिल दिन पृछ्जे आया हो उस तिथिकी सल्या, वार, मचन्न संख्या और करन संख्या (बिल करनमें प्रश्न किया हो उसूक्ष सुदूषा, प्रहण करनी चाहिए। मेचमें १, तृष्में २, मिथुनमें ६, ककमें ४ लादि) को लोड देना चाहिए। इस योगफलमें तोन और जोडकर वो संख्या आवे उसमें पाँचका भाग देना चाहिए। एक ग्रेप बचे तो चोरी गई वस्तु पृथ्वीमें, दो बचे तो चलमें, तीन बचे तो आकाशमें (उपर किसी स्थानपर रक्षी हुई), चार बचे तो राज्यमें (राज्यके किसी कमेंचारीने की है) और पाँच बचे तो अबड-साबड समीममें बीचे खोदकर रखी हुई कहना चाहिए।

प्रस्कृकके प्रश्न पृक्षनेके समय स्थिर करम—इन, बिंह, वृक्षिक, क्रुम्म हो तो नोरी गयी वस्तु घरके समीप; चर करन—मेन, कर्क, तुका, मकर हो तो नोरी गई वस्तु घरसे दूर किसी बाहरी आदमीके पास, हिस्समाय—मिश्रुन, कन्या, शतु, मीन हो तो कोई सामान्य परिचित नौकर, दासी आदि चौर होता है। यदि कनमें चन्त्रमा हो तो चोरी गयी वस्तु पूर्व दिशामें, दशममें चन्त्रमा हो तो दिशामें, ससम स्थानमें चन्त्रमा हो तो पश्चिम दिशामें और चतुर्य स्थानमें चन्त्रमा हो तो पश्चिम दिशामें और चतुर्य स्थानमें चन्त्रमा हो तो पश्चिम दिशामें और चतुर्य स्थानमें चन्त्रमा हो तो पश्चिम विशाम चाहिए। क्ष्मनपर सूर्य और चन्त्रमा दोनोकी दृष्टि हो तो अपने ही घरका चोर होता है।

प्रश्वककी मेप कान राशि हो तो ब्राह्मण चोर, वृष हो तो चित्रय चोर, मिधुन हो तो वैरय चोर, कर्क हो तो खूद चोर, सिंह हो तो अन्य्यक चोर, क्रम्या हो तो खी चोर, तुला हो तो पुत्र, भाई अथवा मित्र चोर, हुस्सक हो तो सेवक चोर, धुनु हो तो भाई अथवा की चोर, मक्तर हो तो वैरय चोर, हुस्म हो तो च्हा चोर और मीन कन्वराशि हो तो पृथ्विक नीचे चोरी गई वस्सु होती है। चरकान—मेथ, कर्क, तुला, मक्तर हों तो चोरी गयी वस्तु किसी अभ्य स्थानपर, स्थिर—चूप, सिंह, बुक्षिक, कुम्म हो तो उसी स्थानपर (बरके मीतर हों) चोरी गयी वस्तु और हिस्वआय—मिथुन, कन्या, खुनु, भीन हों तो चरके आस-पास बाहर कही चोरी गयी वस्तु होती है। मेर, कर्क, तुला और मकर कम्म राशियोंके होनेपर चोरका नाम दो अचरका, वृष, सिंह, वृक्षिक और कुम्म राशियोंके होनेपर चोरका नाम चार अचरोका एव मिथुन, कन्या, खुन भीन करन राशियोंके होनेपर चोरका नाम वीन अचरीका होता है।

अन्ध सज्ञक नषुत्रोंमें वस्तुकी चोरी हुईं हो तो शोत्र मिळती है। मन्दलोचन संज्ञक नषत्रोंमें चोरी गयी वस्तु प्रयस्न करनेसे मिळती है। सन्धलोचन सज्ञक नषत्रोंमें चोरी गयी या खोबी हुई वस्तुका पता बहुत दिनोंमें लगता है। सुलोचन सज्ञक नषत्रोंमें चोरी गयी वस्तु कमी नहीं मिळती। अन्य नषत्रोंमें चोरी गयी या खोबी हुई वस्तु पूर्व दिलामें; काण सज्ञक नषत्रोंमें दिण दिशामें, चिपट संज्ञक नषत्रोंमें पश्चिम दिशामें पूर्व सुलोचनसज्ञक नषत्रोंमें चोरी गयी वस्तु उत्तर दिशामें होती है। मधा, पूर्व-फल्लानी और उत्तरा फाल्लानी नष्ट्रोंमें खोबी वस्तु वरके मीतर, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाचादा, उत्तरावादा, अवण और धनिष्ठा नषत्रोंमें खोबी वस्तु वरसे दूर—४,७,१०,२५,३०, ४५,१०,२१,३६०,७६,२३ और २६ कोशकी वूरीपर; शतमिया, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद, रेवती, अधिनी और माणी नषत्रोंमें खोबी वस्तु वरसे दूर—१,७,१०,२५,३०, ४५,२०,३०,३०,३५३०,४६,२३ और २६ कोशकी वूरीपर; शतमिया, पूर्वामाद्रपद, उत्तरामाद्रपद, रेवती, अधिनी और माणी नषत्रोंमें खोबी वस्तु वर्त वृत्र चली वार्ता है और कमी नष्टी मिळती।

#### अन्ध-मन्दलीचनादि नचत्र संज्ञा बोधक चक्र

| रो॰   | पुष्य      | <b>उफा</b> ० | बि॰           | प्या०        | घ०    | रे० | अन्य छोचन               |
|-------|------------|--------------|---------------|--------------|-------|-----|-------------------------|
| र्मु० | आरखे०      | Éo           | धनु ०         | <b>टपा</b> ० | श्रु० | अ०  | मन्द्रहोचन या चिष्टछोचन |
| Bilo  | <b>स</b> ० | चि०          | <b>ह्ये</b> ० | अभि०         | प्सा॰ | स०  | मध्यलोचन या काणलोचन     |
| पुन०  | युकाण      | स्वा०        | स्॰           | अ०           | बमा०  | 20  | सुक्रोपन                |

वि प्रश्नकर्त्तां कपदोके मीतर हाय किपाकर प्रश्न करे तो घरका ही चौर, और वाहर हाथ कर प्रश्न करे तो बाहरके व्यक्तिको चोर समस्त्रमा चाहिए। चौरका स्वस्थ्य, आयु, कह एवं अन्य बातें अवगत करनेके लिए इस प्रश्यका ४५वाँ प्रश्न तथा बोनि विचार प्रकरण देखना चाहिए।

प्रवासी आंगभन-सम्बन्धी प्रस्त--प्रशासरोकी संख्याको ११से ग्रुणा कर देना साहिए। इस ग्रुणनफरूमें म जोड देनेपर जो योगफरू आवे उसमें ७ से भाग देना चाहिए। एक ग्रेप रहनेपर परदेशी परदेशमें सुन्न पूर्वक निवास करता है, दोमें आवेकी चिन्ता करता है, तीन ग्रेपमें रास्तेमें आता है, चार ग्रेपमें गाँवके पास आया हुआ होता है, पाँच ग्रेपमें परदेशी व्यर्थ इधर-उघर भारा-मारा चूमता रहता है, हु: ग्रेपमें कष्टमें रहता है और सात ग्रेपमें रोगी अथवा मुख्य ग्रुच्यापर पढ़ा है।

२—प्रम्माबर सक्याको इस्ते गुणा कर, गुणमफलमें बाट बोड देवा थाहिए। इस योगफलमें सालसे भाग हेनेपर पि एक शेप रहे तो परदेशीकी सुखु, दो शेप रहनेपर धन-धान्यसे पूर्ण सुसी, तीन शेप रहनेपर कष्टमें, बार रहनेपर आवेबाला, पाँच शेप रहनेपर शीन आनेवाला, इः शेप रहनेपर रोगसे पीडित सवा मानसिक सन्तापसे दग्च एवं सात शेपमें प्रवासीका मरण या महा कह फल कहना बाहिए।

३—प्रश्नाक्त सक्याको झुन्से गुणा कर, उसमें एक बोब है। बोगफलमें खातका भाग देनेपर एक श्रेप रहे तो प्रवासी आधे मार्गमें; दो शेप रहे तो घरके समीप, तीन शेप रहे तो घरपर, चार शेप रहे तो घुखी, धन-धाम्य पूर्ण, पॉब्स श्रेप रहे तो शेगी, झुः शेप रहे तो पीडित एव सात अर्थात् झून्य शेप रहनेपर आनेके किए उत्सुक रहता है।

रार्सिणीको पुत्र या कन्या प्राप्तिका प्रश्न-वन यह पूल्मेके लिए एच्ल्रूक आने कि असुक गर्भवती खीको पुत्र होगा या कन्या तो गर्मिणीके नामके अचर सक्यामें नर्तमान तिथि तथा पन्द्रह जोडकर नौका भाग देनेसे यदि सम अक शेप रहे तो कन्या और निपम अक शेप रहे तो पुत्र होता है।

- २—पृच्छककी प्रश्न तिथिको ग्रुक्जपक्की प्रतिपदासे गिनकर तिथि, प्रहर, बार, नचन्नका योग कर देना चाहिए। इस योगफलर्मेंसे एक घटाकर सातका भाग देनेसे विषम अक शेप रहनेपर प्रन्न और सम अक शेप रहनेपर कन्या होती है।
- १—पुच्छकके तिथि, बार, मचत्रमें गर्मिणीके अवस्ंको बोडकर सातका भाग देनेसे एक आदि शेष में रविवार आदि होते हैं। रवि, मौम और गुरुवार निकलें तो पुत्र, खुक, चन्द्र और बुधवार निकलें तो कन्या एव शनिवार आवे तो गर्भसाब समया उत्पक्तिके अनन्तर सन्तावकी सृत्यु होती है।
- थ---गर्मिणीके नासके अक्रोमें २० का अङ्क, पूछनेकी विधि ( शुक्लपछकी प्रतिपदासे एकादि गणना कर ) तथा ५ बोडकर को बोध आबे उसमेंछे एक घटाकर नौका साथ देनेपर सम अङ्क शेप रहे तो कन्या और विषस अंक शेप रहे तो पुत्र होता है।

५—गभिणीके नामके अचरोकी सम्बाको तिगुना कर स्थान (जिस गाँवमें रहती हो, उसके नाम) की अचर संख्या, पूछनेके दिनकी तिथिसंख्या तथा सात और बोबकर सबका योग कर छेना चाहिए। इस योगफरूमें आठका याग देनेपर सम श्रेष बचे तो कन्या और विषम बचे तो प्रत्र होता है।

रोगीप्रश्त—रोगांके रोगका विचार प्रश्वकुष्यकी में सप्तम भावसे करना चाहिए। पढि सप्तम भाव-में शुभ ग्रह हो तो जरूद रोग शान्त होता है, और बहुम ग्रह हो तो विकम्बसे रोग शान्त होता है।

१—रोगीके नामके बचरोको तीनसे गुणाकर ४ बुक्त करे, जो बोगफळ आवे उसमें तीनका भाग है। एक शेप रहे तो जबद आरोग्य काम, दो शेषमें बहुत दिन तक रोग रहता है और खून्य शेषमें ग्रस्तु होती है। प्रश्नकृष्टकीमें अष्टम स्थानमें अनि, राहु, केतु और सगळ हों तो भी रोगोकी मृत्यु होती है।

मुष्टिप्रश्न-प्रश्नके समय मेप इन्म हो तो मुद्दीमें काक रंगकी वस्तु, वृष काम हो तो पीछे रंग-की वस्तु, मिश्रुन हो तो नीके रंगकी वस्तु, कर्म हो तो गुकाबी रंगकी, सिंह हो तो घूम वर्णकी, कन्यामें नीके वर्णकी, तुकामें पीके वर्णकी, हिश्चकमें काक, चतुमें पीके वर्णकी, मकर भीर कुम्ममें कृष्ण वर्णकी और मीनमें पीके रंगकी वस्तु होती है। इस प्रकार कम्नेगके अनुसार वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करना चाहित्।

मूकप्रश्त—प्रश्तके समय मेथ कान हो तो प्रश्तकतांके मनमें ममुष्योकी विन्ता, वृष कान हो तो चौपायोंकी, सिधुन हो तो गर्भकी, कर्क हो तो व्यवसायकी, सिंह हो तो अपनी, कन्या हो तो खीकी, तुका हो तो धनकी, इधिक हो तो रोगकी, चन्नु हो तो शत्रुकी, कुम्म हो तो स्थान और मीन हो तो देव-सम्मन्धी विन्ता जाननी चाहिए।

मुक्द्मा सम्बन्धी प्रश्न-प्रश्न कान-कानेश, दशन-दशमेश तथा पूर्णवन्द्र बक्रवात्, छम प्रहॉसे इष्ट होकर परस्पर सिन्न तथा 'इरबशाक' आदि बोग करते हों और सस्म-सस्मेश तथा चतुर्थ चतुर्येश हीन बक्री होकर 'मणक' आदि अनिष्ट बोग करते हों तो प्रश्नकर्ताको मुक्दमेमें यशपूर्वक विजय कान होता है।

२--पापप्रह कानमें हो ता प्रस्कृककी विजय होती है। बदि कान और सहस्र इन दोनोसे पाप प्रह हों तो प्रश्कृककी विशेष प्रथल करनेपर विजय होती है।

६—प्रश्न करवमें सूर्य और अष्टम मायमें चन्द्रमा हो तथा इन दोनोंपर शनि भगककी दृष्टि हो तो पुण्डककी निश्चय हार होती है।

ध-वि बुध, गुद, सूर्य और शुक्र क्रमशः प्रश्नकुण्डकीमें पाशशाश्रव में हीं और शनि मगक काम

स्थानमें हों तो मुकहमेमें विजय मिछती है।

५—एच्छुक्के प्रश्ताचरीको पाँचते गुणा कर गुणनफलमें तिथि, बार, शक्त, प्रहरकी सक्या जोड हेनी चाहिए। योगफलमें सातका माग देनेपर एक शेपमें सम्मानपूर्वक विजय छाम, होमें पराजय, तीनमें कप्टसे विजय, चार शेपमें व्ययपूर्वक विजय, पाँच शेषमें व्यय सहित पराजय, कुः शेपमें पराजय और शून्य शेपमें प्रयस्त पूर्वक विजय मिछती है।

६---पृच्छुक्ते किसी फूछका नाम पूचकर उसके स्वरोंको व्यक्षन सख्यासे गुणाकर तीनका मार्ग हेनेपर दो शेषमें विजय और एक तथा ह्यान्य शेपमें परावय होती है।

#### ग्रन्थकार

इस अन्यके रचिवता समन्त्रमह बताये गये हैं। अन्यक्तांका नाम अन्यके मध्य था किसी प्रशस्ति-धाक्यमें नहीं आया है। प्रारम्पर्में महाजावरण भी नहीं है। अन्तर्में प्रशस्ति भी नहीं आयी है, निससे अन्यक्तांके नामका निर्णय किया जा सके तथा उसके सम्बन्धमें विशेष जानकारी प्राप्त की ना सके। केवक

त्रस्तावना ५३

प्रन्थारम्भर्मे लिखा है—'श्रीसमन्तभद्रविरचितकेवङज्ञानप्रश्नचृदामणिः'। सुढविद्रीसे प्राप्त ताडपप्रीय प्रतिके अन्तर्मे भी 'समन्तभद्रविरचितकेवङज्ज्ञानप्रश्नचृदामणिः समासः' ऐसा उन्हेश्च मिछता है। मतः यह निर्विवादरूपसे स्वीकार करना पड़ता है कि इस अन्यके स्विविता समन्तमद्र ही हैं।

यह समन्तमद्ध कीन हैं ? इन्होंने वपने बन्मसे किस स्थानको कब सुशोभित किया है, इनके गुरु कीन ये ? इन्होंने कितने अन्योंका निर्माण किया है ? आदि वारोंके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । समन्तमद्ध नामके कई ज्यक्ति हुए हैं, बिन्होंने बैनागमकी श्रीष्ट्रांद्ध करनेमें सहयोग दिया है । सार्किक शिरोमणि सुप्रसिद्ध श्री स्वाभी समन्तमद्ध तो इस अन्यके रचिता नहीं हैं । हाँ, एक समन्तमद्ध नो अश्राद्ध निमत्तज्ञान और आसुर्वेदके पूर्ण ज्ञाता थे, बिन्होंने साहित्य शासका पूर्ण परिज्ञान श्रीस किया या, इस साक्षके रचिता माने जा सकते हैं ।

प्रतिष्ठातिकक्रमें कविवर वेभिच-द्रने वो वपनी वंशावकी बतायी है, इससे केवकज्ञानप्रश्नवृद्धामणि-के रचियतिक जीवनपर कुछ प्रकाश पटता है। वंशावकीमें बताया गया है कि कर्ममूमिके लादिमें सगवान् करपसदेवके पुत्र श्री अरत चक्रवर्तीने श्राह्मण नामकी जाति बनायी। इस वातिके कुछ विवेकी, चारिश्रवान्, जैनवर्मानुयायी ब्राह्मण कोची नामके नगरमें रहते थे। इस वंशके कोग देवप्ता, गुरुवन्द्ना, स्वाध्याप, स्वयम, तम और दान इन पर्कर्मोमें प्रवीण थे, आवक्रकी परे क्रियाओंका सर्का-मौति पाकन करते थे। इस वशके ब्राह्मणोको विशासाचार्यने उपासकाय्यवाह्मकी शिषा दी श्री, निससे वे आवकाचारका पाकन करनेमें तिनक भी बुटि नहीं करते थे। जैनकर्ममें उनकी प्रगाद ब्रद्धा थी, रावा-महाराखाओं द्वारा स्वय्य थे। इस वंशके निर्मक्षहाद्वाके कई ब्राह्मणांने दिगाम्बरीय दीका बारण की थी। इस मकीर इस इकमें ब्रह्मणकन करनेवाके अनेक ब्राह्मण हुए।

काळान्तरमें इसी हुण्में महाकर्जक स्वामी हुए। इन्होंने अपने वचनक्ष्यो बझ द्वारा बावियोक्षे गर्वक्ष्यो पर्वक्षको च्रुर-च्रुर किया था। इनके ज्ञानको बशोपताका दिग्दियन्तमें फहरा रही थी। इसके परचाद इसी वसमें सिद्धान्तपारगामी, सर्वेद्याकोपदेशक इन्द्रनन्ती वामके साचार्य हुए। अनन्तर इस वंथमें अनन्तवीर्य नामके श्रुनि हुए। यह अकल्क स्वामीके कार्योको प्रकाशमें लानेके छिए दीपवर्षिकाके समान थे। पश्चाद इस वंशक्यी पर्वतपर वीरसेन नामक स्थंका उदय हुला, जिसके प्रकाशसे जैनशासन-क्ष्यी भाकाश प्रकाशित हुआ।

इस वंशमें आगे जिनसेन, वादीमसिंह, हस्तिमञ्च, परबादिमञ्च आदि कई नरपुगव हुए; जिन्होने नैन शासनकी प्रभावना की । परचार इस वंशमें ऐसे बहुतसे प्राक्षण हुए, जिन्होने आवकाचार या सुनि आवारका पाळतकर अपना आस्मकत्याण किया था ।

भागे इस वशमें क्षेकपाकाचार्य नामक विद्वान् हुए । यह शृहस्थाचार्य थे, फिर मी संसारसे विरक्त रहा करते थे । इनका सम्मान चोळ राजा करते थे । यह किसी कारण कार्याको छोडकर वन्यु-नाम्यव सिहित कर्नाटक त्रेशमें आकर रहने लगे । इनका पुत्र तर्कशासका पारगासी, कुशामदुद्धि समयनाय नामका था । समयनायका पुत्र कि किरोमाणे, भागुकित किराजमछ नामका था । इसका चतुर विद्वान् पुत्र चिन्तामणि नामका था । विन्तामणिका पुत्र चटवादमें निपुण जनन्तवीर्यं नामका हुआ । इसका पुत्र सर्गातकाखाम निपुण पार्यनाथ नामक हुआ । प्रायंनाथका पुत्र बाखुर्वेरमें प्रवीण आहिनाथ नामक हुआ । इसका पुत्र सर्गातकाखाम निपुण पार्यनाथ नामक हुआ । प्रायंनाथका पुत्र बाखुर्वेरमें प्रवीण आहिनाथ नामक हुआ । श्राक्त पुत्र वित्रम नामका हुआ । वह देवेन्द्र सहिसा शास्त्रमें निपुण, ककाओंमें प्रवीण, राजमान्य, जिनधमौराधक, त्रिवर्गक्तमीसम्यन्य और वश्चवस्तक था । इसकी निपुण, ककाओंमें प्रवीण । इस आहिदेवीके पिताका नाम विवयप और माताका नाम भोमती था । वादिदेवीके त्रह्यस्ति, चन्यपार्य और पारवंनाथ से तीन माई थे । देवेन्द्र और मादिदेवीके वादिनाथ, नीमेचन्द्र और विजयप थे तीन पुत्र हुए । वादिनाथ सिहताकाकाम पारगामी था, इसके त्रैकोन्यनाय और जिनचन्द्र नामके हो पुत्र हुए ।

विजयप वधोतिपद्मास्त्रका पारगामी था। इस चिजयपका साहित्य, ज्योतिष, वैदाक आदि विषयोंका द्वाता समन्तमद्ग नामका पुत्र था। केवकञ्चानभरत्वनुवामणिका कर्यां यही समन्तमद्ग मुन्ने प्रतीत होता है। क्योतिष शास्त्रका ज्ञान इन्हें परम्परागत भी प्राप्त हुआ होगा। विजयपके प्रन्य भी चन्द्रोन्मीछन प्रणाछी पर है। आयसद्भावमें विजयपका नाम भी वाया है। प्रतिष्ठाविककर्मे समन्तमद्गका उक्छेल निम्न प्रकार हुआ है—

# धीमान् विजयपाख्यस्तु ज्योतिःशास्त्रादिकोविदः । समन्तमद्रस्तत्पुत्रः साहित्यरससान्द्रधीः ॥

प्रतिष्ठातिलक्षके उक्त कथनका समर्थन कस्पाणकारककी प्रसस्तिमें भी होता है। इस प्रशस्तिमें समन्तमद्रको अद्यात नायुर्वेदका पजेता बतलाया है। मेरा मतुमान है कि यह समन्तमद्र मायुर्वेदके साथ क्योतिय शाक्षके भी प्रणेता थे। इन्होंने अपने पिता विजयपसे ज्योतियका ज्ञान प्राप्त किया था। कल्याण-कारकके रचयिता ज्यादिस्यने कहा है—

# अष्टाङ्गमप्यखिळमत्र समन्तमद्रैः ग्रोक्तं स्वविस्तरवचोविभवैविशेषात् । संचेपतो निगदितं तदिहात्मशक्त्या कल्याणकारकमशेषपदार्थयुक्तम् ॥

सेनगणकी पहाबकोमें तथा अवणबेलगोरू शिखालेखोंमें भी समन्तमझ नामके दो-चीन विद्वानोका उत्तरेख मिळता है। परन्तु विशेष परिचयके बिना यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि इस प्रन्थके रचियता समन्तमझ कौनले हैं ? वशपरम्पराको देखते हुए प्रतिष्ठातिकक रचियता मेमिचनझके माई विक्रयपके पुश्र समन्तमझ हो प्रश्रीत होते हैं। श्रंगागणंत्रचन्द्रिकामें भी विजयवर्णीने एक समन्तमझका महाकवीरवरके रूपमें उदलेख किया है; पर यह समन्तमझ प्रस्तुत अन्यके रचयिता नहीं जंबते। यह तो आधुर्वेद और उपोतिषके ज्ञाता बक्त समन्तमझ ही हो सकते हैं।

# केवळज्ञानप्रश्नचुड़ामणिका रचनाकाल

इस प्रन्थमें इसके रचनाकालका कहीं भी निर्देश वहीं है। अनुसानके आधारपर ही इसके रचना-कालके सन्वन्थमें कुछ भी कहा जा सकता है। चन्द्रोन्मीलनप्रश्नप्रकालिका प्रचार 2 वी शतीसे लेकर १३-१४ वीं शती तक रहा है। यदि विजयपके प्रम समन्तमहको इस प्रन्यका रचियता सान लेते हैं तो इसका रचना समय १३ वीं शतीका मध्य भाग होना चाहिए। विजयपके आई नेमियन्द्रने प्रतिष्ठातिलक-की रचना आवन्द्र नामके संवत्सरमें चैत्र मासकी पद्ममीको की है। इस आधारपर इसका रचनाकाल १३ वीं शती होता है। केवलज्ञानप्रश्नचूहामणिमें को प्राचीन गायाएँ उखूत की गयी है, उनके मूल प्रन्यका पता कहीं भी नहीं लगता है। पर उनकी विषयप्रतिपादन शैली ३-१० शतीसे पीन्नेकी प्रति महीं होती है। प्रतिष्ठातिककर्में की गयी प्रशस्तिके आधारपर विजयका समय १२ वी शती शासा है।

द्विण मारतमें चन्द्रोन्मीक्ष्मश्रश्वप्रणाकीका प्रचार ४-५ सो वर्ष तक रहा है। यह प्रमण्य इस प्रणाकीका का विकसित रूप है। इसमें चन्त-श-क-ट-ए-श-वर्ग प्रशाधिकारका विरूपण किया गया है। यह विषय १०-११ वी शतीमें स्वतन्त्र था। सिहाबकोकन, गवावकोकन, जवावने, मण्डुकण्कवन, अरवमोहित इन पाँच परिवर्तनशीक दृष्टियो द्वारा चवर्ग, तवर्ग, ववर्ग, कवर्ग, उवर्ग, पवर्ग और शवर्गोको प्राप्त हो जाता है। १०-१२ वो शतीमें यह विषय संदिताशास्त्रके सन्तर्गत था तथा योगत हारा इसका विचार होता था। १२ वी शताव्हीमें इसका समावेश प्रश्वशस्त्रके मीतर किया गवा है तथा प्रश्वाचरोंपर वे ही उक्त दृष्टियोंका विचार भी होने

*प्रस्तावना* पूर्

छम नाया है । ६ वीं शताब्दीके क्योतियके विद्वाल् गर्गांचार्यने सर्वप्रयम वर्गस्त्रकको परिवर्तनशील दिश्योका रूप प्रदान कर चन्द्रोन्मीलनप्रश्नवणालीमें स्थान दिया । गर्गांचार्यके समयमें चन्द्रोन्मीलनप्रश्नप्रणालीमें स्थान दिया । गर्गांचार्यके समयमें चन्द्रोन्मीलनप्रश्नप्रणालीमें केवल प्रकार सन्वन्धी अस्युक्त, अधिहस आदि आठ सञ्चावाली विधि ही थी । उस समय केवल वाविक प्रश्नोंके उत्तर ही हस प्रणाली हारा निकाल जाते थे । मूक प्रश्नोंके किए 'पारा-केवली' प्रणाली थी । इस प्रणालीके काम आविक्तर्यों गर्गांचार्य ही हैं । हनका पारानिवर्ल कर प्रणाली पर है तथा मुक्तप्रवर्गोंका उत्तर निकालनेकी लिए इसका प्रवर्गन किया गया । ११ वीं शवीमें मूक प्रश्नों के निकालनेका बदा भारी रिवाज था । उस समय इनके निकालनेकी तीन विधियों प्रचलित चीं—(१) मन्त्रसाधना (१) सरसाधना (१) अर्थांगिनिक्तिज्ञाव । इन तीनो प्रणालियांका जैन सम्प्रदावमें प्रचलित चीं—(१) मन्त्रसाधना (१) सरसाधना (१) अर्थांगिनिक्तिज्ञाव । इन तीनो प्रणालियांका जैन सम्प्रदावमें प्रचलित चींनिक्तिज्ञ सारा गा। गार्गांचार्यने पाद्यानेवर्णके आदिमें ''ॐ नमो मनमती कृष्मादिनी सर्वकार्यसाधिनी सर्वनिमिक्त स्थारीनी ऐस्रोहि १ वरदेहि १ इकि १ माराजियां सस्य मूहि १ स्थानिक विधान वताचा है । इससे सिद्ध सुक्त 'पाराच' कहते हुए तीन वार पात्रा बालनेका विधान वताचा है । इससे सिद्ध है कि मन्त्रसाधना द्वारा ही पारासे फल कहत बाता था । प्रथम संक्वा १११ का कल वताचा है । इससे सिद्ध है कि मन्त्रसाधना द्वारा ही पारासे फल कहा वाता था । प्रथम संक्वा १११ का कल वताचा है । इससे सिद्ध हि हि सन्दार्थ है तुम्हारे दिन अच्छी तरह क्यतीत होंगे । तुमने मनमें विल्वण वात विचार रक्खी है वह स्वारा है, वह स्वीत वूर होगी। ।

स्वरसायमाका निक्ष्यण भी गर्गाचार्यने किया है। यह स्वरसायमा उत्तरकालीन स्वर विज्ञानसे निक्स थी। यह एक योगिक प्रणाको थी, जिसका ज्ञान एकाच न्दिप अनिको ही था। स्वर विज्ञानका प्रचार १२ वॉ सदीके उपरान्त हुआ प्रजीत होता है। अष्टाङ्गनिभित्त ज्ञानका प्रचार बहुत पहलेसे था और १-१० वीं शतावदीम इसका बहुत कुछ आग लुझ भी हो गया था।

इस विवेधनसे १९४ है कि सूक प्रश्न सुष्टिका प्रश्न एव छका प्रश्न बाहिका विश्लेपण चन्द्रोन्सीलन प्रश्न प्रणाकीमें १२ वी शतीसे बाया है। प्रस्तुत प्रन्यमें सूक प्रश्नोंका विश्लेपण बोनिज्ञान विवरण द्वारा किया गया है, असः यह निश्चित है कि यह प्रश्य १२ वी शतान्द्रीके वादका है।

चन्द्रोत्मीलन प्रश्नप्रणालीका अन्त १४ वी शलीमें हो जाता है। इसके परचाद इस प्रणालीमें रचना होना विवकुल बन्द हो गया प्रतीत होता है। १४ वीं शर्तीके परचाद रमक प्रणाली, प्रश्नकान-प्रणाली, स्वर विद्यान तथा केरल प्रश्नप्रणालीका प्रचार और विकास होने खग गया था। १४ वीं शर्तीके प्रारम्भमें लग्नप्रणालीका इचिन भारतमें भी प्रचार दिखलायी पवता है अवः यह सुनिश्चित है कि केवल-ज्ञानप्रश्नच्चामणिका रचनाकाल १२ वीं शताल्दीके परचार और १४ वीं शताल्दीके पहले है। इस अन्यमें रचिताने अन्यकारोक्त जो शवगें चक्र दिया है, उससे सिद्ध है, कि जब कोई भी वर्ग परिवर्तनशील दृष्टियों द्वारा अन्य वर्गको प्राप्त हो जाता है तो वसका फलादेश दृष्टिकसके अनुसार अन्यवर्ग सम्वन्धी हो साता है। इस प्रकारका विपय सुधार चन्द्रोत्मीलन प्रणालीमें १३ वीं शतीमें खाया हुआ बँचता है। इस प्रणालीके प्रारम्भिक प्रस्थामें इतना विकास नहीं है। अतः विपयनिरूपणकी दृष्टिसे इस प्रम्यका रचनाकाल १६ वीं शताल्दी है।

रचनाग्रेकीके विचारसे आरम्भमें पाँच वर्गोका निक्षण कर सप्ट सस्वाओ हारा सीघे-साहे हंगले जिना मूमिका गाँचे प्रश्नोका वचर प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रकारकी सुन्नरूप प्रणाकी ज्योतिष शास्त्र में ११-१२ वीं सदीमें खूब प्रचक्ति थी। कई रकोकोंमें बिस वातको कहना चाहिए, उसीको एक छोटेसे गांध टुकडेमें—नाक्यमें कह दिया गया है। इस प्रकारके प्रन्य दिख्य भारतमें क्यादे किसे सात थे। अतः रचनाग्रोकीकी दृष्टिसे भी यह प्रथ १२ वीं था १३ वी शताब्दीका प्रतीत होता है। धाम्म और अधाम्य योनिका को साहोपाइ विवेचन इस प्रन्यमें है, उससे भी यही कहा जा सकता है कि यह १३ वीं ग्राताब्दी से बादका बनाया हुआ नहीं हो सकता।

#### आत्मनिवेदन

केवल ज्ञानगरन न्यांकि आधारपर लिखा गया है। विवेचनोमें प्रन्यके स्पष्टीकरणके साथ-साथ अनेक विशेच बातोंपर प्रकाश डाला गया है। इस प्रन्यको एक बार सन् १६६२ में आधोपान्त देखा था, उसी समय इसके अनुवाद करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी। श्री जैन-सिद्धान्त-सास्कर माग ६ किरण २ में इस प्रन्थका परिचय मी मैंने लिखा था। परिचय-को देखकर श्री बा॰ कामतामसादबी अलीगजने अनुवाद करनेकी प्रेरणा भी पश्र द्वारा की थी: पर उस समय यह कार्य व हो सका।

मासीय ज्ञानपीठ कार्याकी स्थापना हो जानेवर अञ्चेप प्रो॰ महेन्द्रहुमारजी न्यायानायंने इसके अनुवाद तथा सम्पादण करनेकी सुके प्रेरणा की। आपके बादेश तथा अनुमतिसे इस प्रन्थका सम्पादण करनेकी सुके प्रेरणा की। आपके बादेश तथा अनुमतिसे इस प्रन्थका सम्पादण किया गया है। युविद्दीमें शाक्षमण्डारसे श्रीमान् प० के० सुजवर्ज शाक्षी; शाक्षी विवास्पणने ताद-पश्चीय प्रति सेनी, जिसके किए में दनका आमारी हूँ। इस प्रतिकी समा क० सू० रखी गया है। यदापि 'मवन' की केवकज्ञानप्रतन्य्वामणिकी प्रति मी सुविद्दिते ही निकल्कर आई थी; पर शाक्षीजी द्वारा मेनी गयी प्रतिमें अनेक विशेषणा मिली। इस प्रतिके आव्यापि सिकी। इस प्रतिके आदि और अन्तर्में भी अन्यकर्ताका नाम अकित है। इस प्रतिके अन्तर्में "इति केवकज्ञानच्वासणिः केवकज्ञानद्वाराज्ञानप्रतिकेवारणः" किया है। इस प्रतिके अन्तर्में "इति केवकज्ञानच्वासणिः केवकज्ञानद्वाराज्ञानप्रतीपक्षकटः समाराः" किया है। यथा शवग वक्ष इसी प्रतिके आधारपर एके गये हैं, क्योंकि ये दोनों चक्ष इसी प्रतिके आधारपर एके गये हैं। अवशेष प्रव्याच स्वल्या श्री-जैन-सिव्यान्त-सवन, आराकी इस्तिकिवित प्रतिके आधारपर रखा गया है। छुटनोटमें ६० सू० के प्रावान्तर रखे गये हैं।

मूडिबिद्रीले जावी हुई ताद्यवीय प्रतिकी लिपिका वाचन भित्रवर श्री वेवकुमारणी शासीने किया है, अतः मैं उनका आमारी हूँ । इस ग्रन्थको प्रकाशन व्यवस्था श्रीवान् प्रो० सहेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने की है, अतः मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ । पूफ संशोधन प० महादेवती चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने किया है। सम्पादनमें श्रीमान् पं० फूळचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, ग्राइवर्य पं० कैळाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, भित्रवर प्रो० गो० खुसाळचन्द्रजी एस० ए०, साहित्याचार्य, के कई सहस्वपूर्ण सुकाव मिळे हैं; अतः आप महातुर शांचोंका भी कृतज्ञ हूँ ।

की जैन-सिद्धान्त-भवन भाराके विशास क्योतिष विषयक संग्रहसे विवेचन एव प्रस्तावना छिखनेमें सहायता मिस्री है, अतः भवनका आभार मानना भी अत्यावश्यक है। इस ग्रन्थमें उद्दरणोंके रूपमें आपी हुई गाथाओंका अर्थ विषयक्रमको ध्यानमें रख कर छिला गया है। प्रस्तुत दोनों प्रतियोंके आधारपर भी गाथाएँ ग्रद नहों की वा सकी हैं। हों, विषयके अनुसार उनका मान अवश्य स्पष्ट हो गया है।

सम्पादनमें अञ्चानता एव प्रमादनश अनेक श्वृद्धियाँ रह गयी होंगी, विज्ञ पाठक एमा करेंगे। इतना सुनिश्चित है कि इसके परिशिष्टों तथा सुमिकाके अध्ययनसे साधारण व्यक्ति मी ज्योतिपकी अनेक उप-योगी बातोंको ज्ञान सकेगें, इसमें दोप वहीं हो सकते हैं।

सनन्तचतुर्वशी वी० नि० २४७५ जैनसिद्धान्तमवनः आरा नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्यौतिवाचार्यं, साहित्यरग

# केवलज्ञानप्रश्नचूडामाणिः

अं क च ट त प य शा वर्गाः
आ ए क च ट त प य शा वर्गाः हित 
श्रिथमः ॥१॥
आ ऐ ख इ ठ थ फ र पा इति द्वितीयः ॥२॥
इ ओ ग ज ड द व स साँ इति त्वितीयः ॥३॥
ई औ घ क ढ घ म व हा इति चतुर्थः ॥४॥
ड ऊ इ घ ण न माः, अं थः इति पञ्चमः ॥४॥

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः एतान्यचराणि सर्वाश्यें कथकस्य वाक्यतः प्रश्नाद्वा गृहीत्वा स्थापियत्वा सुष्ठु विचारयेत् । तद्यथा— संयुक्तः, असंयुक्तः, अभिहितः, अनभिहितः, अभिघातित इत्येतान् पञ्चालिङ्गिताभिध्भितदग्धांश्च त्रीन् क्रियाविशेषान् प्रश्ने ताबद्विचारयेत् ।

अ्थे--अ क च ट त य श अथवा आ ए क च ट त प व श इस अच्होंका प्रथम वर्गः। आ ऐ क क द प फ र प इन अच्होंका द्वितीय वर्गः, इ ओ श ज द द व छ स इन अच्होंका तृतीय वर्गः, ई भी क फ द घ म व ह इन अच्होंका चतुर्यं वर्गे और द छ व ज म श आ आ इन अच्होंका पक्षम वर्ग होता है। इन अच्होंको प्रश्नकचांके नावय या प्रश्नाच्हांसे श्रद्धण कर अथवा उपयुक्त पाँचों वर्गोंको स्थापित कर प्रश्नकचांसे स्पर्शं कराके अच्छी तरह फलाफलका विचार करमा चाहिए। सयुक्तः, असंयुक्तः, असिहतः, अनिमिद्दित और अमिधातित इन पाँचोका तथा आलिक्षितः, असिध्मित और दग्ध इन तीव कियाविशेषणां-का प्रश्नमें विचार करना चाहिए।

१ तुलमा-च । प्र० क्लो० ३३। "वर्गों ही विह्निद्धहित्वसामासु विज्ञेयो। काद्या सप्त च तेषा वर्णा पञ्चाव्ययोऽस्त्रवर्गाणाम् ॥"-के० प्र० र० पृ० ४। प्र० की० पृ० ४। प्र० कु० पृ० ३। "अ आ इ ई उ क ऋ ऋ लू लू ए ऐ जो जी घ्वच सुर्य. ॥१॥ क ख य घ चूच्च सीम ।"-ध्व० प्र० पृ० १। र पञ्चसु वर्गेपु इतीति पाटो नास्ति क० मू०। ३ इ जो य च ढ व छ स्ता नृतीय -क० मू०। ४ स्वराश्च क० मू०। ५ तुलना-के० प्र० स० पृ० ४। समुक्तादीना विशेषविचेचन चन्द्रोन्मीसनप्रश्नस्यकोर्णिकातिक्लोके ब्रष्टस्यम्। के० प्र० र० पृ० १२। ध्व० प्र० १।

विवेचन-अयोतिष शास्त्रमें दिना सन्मस्वरकीके तात्कारिक कल बतलानेके किए तीन विकास प्रचलित हैं-प्रश्नाचर-सिखान्त, प्रश्नकान-सिखान्त और स्वर विज्ञान-सिखान्त । प्रस्तत प्रन्थमें प्रश्नाचर सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धान्तका संख्यार सनोविज्ञान है, क्योंकि बाह्य सीर आभ्यन्तरिक दोनों प्रकारकी विभिन्न परिस्थितियोंके बाखीन मानव मनकी मीतरी तहर्मे क्रीमी भावनाएँ छिपी रहती हैं वैसे ही प्ररमाचर निकलते हैं । सप्रसिद्ध विज्ञानवेचा फायरेका कथन है कि अवाधमाता-अपहारे हमारे मनके समेक गुप्तमाव भावी शकि, अशक्तिके रूपमें प्रकट हो बाते हैं तथा उत्तरे समस्तार व्यक्ति सहजर्में ही मनकी धारा और उससे घटित होनेवाले फलको समग्र लेता है । इसके मसानमार मत-की दो जनस्याएँ हैं--सज्ञान और निर्जात । सज्जान अवस्था अनेक प्रकारसे निर्जात अवस्थाके हाता ही नियन्त्रित होती रहती है। प्रश्नोंकी खान-बीन करनेपर इस सिद्धान्तके अनुसार पूछनेपर मामव निर्जात अवस्था विशेषके कारण ही यह उत्तर देता है और उसका प्रतिविज्य सञ्चान मानसिक अवस्थापर पहला है। अतएव प्रश्नके मुक्से प्रवेश करनेपर संज्ञात इन्छा. असंज्ञात इन्छा, अस्तजात इन्छा और तिर्जात इंच्डा ये चार प्रकारकी इंच्छाएँ मिछती हैं। इन इंच्छाओमेंसे सञ्चात इंच्डा बाधा पानेपर नाना प्रकारसे व्यक्त होनेकी चेष्टा करती है सवा इसीके द्वारा कह वा सबदमित इच्छा भी प्रकाश पार्ती है। वद्यपि हम सञात इच्छाका प्रकाशकालमें कपान्तर जान सकते हैं. किन्तु असंज्ञात या अञ्चात इच्छाके प्रकाशित होनेपर भी बिना कार्य देखे उसे नहीं जाब सकते । विशेषक प्रश्नावरोंके विश्लेषणसे ही असजात इंच्छाका पता लगा जेते हैं । सारांस यह है कि संज्ञात हच्छा अत्यवकपसे प्रत्नावरोंके रूपमें प्रकट होती है और इन प्ररमाक्रोंमें कियी हुई असझास और निर्जात इच्छाओंको उनके विद्वेषणसे अवगत किया जाता है। अतः प्रश्नादर सिजान्त मनोवैज्ञानिक है तथा आधुनिक पाश्चारय स्वीतिषके विकसित सिजान्तीके समान सध्यपूर्ण है।

प्रश्न करनेवाका जाते ही जिस वाक्यका रजारण कर रसके अवरोंका विरहेवण कर प्रथम, द्वितीय इत्यादि पाँचों वर्गोर्से विभक्तकर केना चाहिए, अनन्तर आगे बताई हुई विधिक अनुसार संयुक्त, असयुक्तादिका भेद स्थापित कर फल वरलाना चाहिए। अथवा प्रम्नकत्तांसे पहले किसी पुष्प, फल, देवता, नदी जीर पहाका माम प्रकृतर अथीत्—प्रावकालमें पुष्प का माम, अभ्याद्वमें फलका नाम, अपराह्ममें—दिन-के तीसरे पहरमें देवताका माम और सायकालमें पृष्प का माम, अभ्याद्वमें फलका नाम, अपराह्ममें—दिन-के तीसरे पहरमें देवताका माम और सायकालमें वृद्धिका नाम वा पहाक्का नाम प्रकृत्वर प्रश्नावर प्रह्म करने चाहिए। पृष्कृतके प्रश्नावर्शिका विश्वकर मश्तक, अस्मिहत आदि आठ प्रश्निकों मिमानितकर प्रश्नक उत्तर देना चाहिए। अथवा उपर्युक्त, मसयुक्त, असिहत आदि आठ प्रश्नक प्रश्नकती विभानितकर प्रश्नके एवता विद्यु । अथवा उपर्युक्त प्रश्नावर सावकर संयुक्त, असयुक्तादि प्रश्न अंगियोंमें विभानित कर फल बसलाना चाहिए। प्रश्नकृत्वहलादि प्राचीन प्रन्योंमें पिष्नक्यास्त्रके अनुसार प्रश्नावरोंके स्माण, यगण, रगण, तगण, काण, भगण, नगण, गुरू और केच वो विभागकर उत्तर दिये गये हैं। इनका विचार कृत्यशासके अनुसार ही गुरू, अञ्च कमसे किया गया है अर्थाद सगणमें तीन गुरू, यगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, सगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, सगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, लगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, सगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, लगणमें अन्त लघु और शेष दो गुरू, वागणमें सन्त गुरू और शेष दो गुरू, वागणमें सन्त गुरू और शेष दो गुरू, वागणमें सन्त लघु और शेष दो जहु भीर गोष तो गुरू, वागणमें सन्त गुरू और शेष दो गुरू, वागणमें सन्त निव लघु माना वाले हो निवास समसना चाहिए। इसी प्रकृत त्वचित्त वर्णोंक क्रमसे सगण, बगणादिका विचार करना चाहिए।

१. "पृथ्छकस्य वाषयाक्षराणि स्वरसयुक्तानि प्राह्माणि । यदि च प्रश्नाक्षराण्यधिकान्यस्पष्टानि मवेषु-स्तदाय विधि । यदि प्रश्नकर्त्ता बाह्मणस्तदा तन्मुखारपुष्यस्य नाम ग्राह्मेत् । यदि प्रश्नकर्ता क्षत्रियस्तदा कस्याविचन्नवा नाम ग्राह्मेत् । यदि प्रश्नकर्ता वैक्यस्तदा देवाना मध्ये कस्यचिद्देवस्य नाम ग्राह्मेत् । यदि प्रश्नकर्त्ता शृद्रस्तदा कस्यचित् फरूस्य नाम ग्राह्मयेत् ।"—कै० प्र० ए० १२-१२ ।

मगणादिका स्पष्ट ज्ञान करनेके लिए चक्र वीचे दिया जाता है---सगणादि सम्बन्धी-प्रश्न-सिद्धान्त-चक्र

| सराण   | यगण    | रगण            | सगण           | त्रगण   | स्राण      | भगण     | नगण       | श्राण               |
|--------|--------|----------------|---------------|---------|------------|---------|-----------|---------------------|
| \$55   | 155    | <b>\$   \$</b> | n s           | 155     | 151        | \$11    | 111       | <b>ब्रह्मगुरू</b>   |
| पृथ्वी | বক     | तेज            | बायु          | भाकाश   | त्तमोगुण   | सस्वगुण | रजोगुण    | गुण और<br>तस्व      |
| स्थिर  | चर     | चर             | चर            | स्यिर   | द्विस्वभाव | चर      | स्थिर     | बरादि<br>भाव सज्ञा  |
| स्री   | प्रका  | য়ুক্ণ         | गपुंसक        | नपुंसक  | पुरुष      | म्बी    | पुरुष     | पुरुपादि<br>सङ्गा   |
| मूक    | जीव    | चातु           | जीव           | त्रहा   | जीव        | बीष     | जीव       | चिन्ता              |
| सिष्ठ  | सेवक   | गम्रु          | शश्रु         | सम      | सम         | सेवक    | मित्र     | मिन्नादि<br>सज्ज्ञा |
| पीत    | रवेत   | (42            | इरिव          | नीस्ड   | ईपद् रक    | ख्वेत   | रक        | रहा                 |
| पूर्व  | पश्चिम | आग्नेथ<br>कोज  | वायब्य<br>कोण | ईगानकोण | उत्तर      | द्विण   | नैऋत्यकोण | दिशा                |

यदि प्रश्वकके प्रश्न वर्णोंने पूर्व चक्रालुसार दो सिन्न गण हो तो कार्य सिद्धि और निन्नकान, निन्नस्तिक सन्नक गणोंने होनेपर सफ्करतापूर्वक कार्य सिद्धि, निन्न-शन्न सन्नक गणोंने प्रश्नावरोंने होनेपर प्रमुक्त सरण, निन्न-सम संनक गणोंके होनेपर क्रप्नुश्यमें पांचा, दो सेवक गणोंके होनेपर मनोरय-सिद्धि, मृत्य-शन्न गणोंके होनेसे शन्नाथ, राष्ट्र-सिन्न गणोंके होनेसे श्रात्वारिक कष्ट, राष्ट्र-सिन्न गणोंके होनेसे भार्यों कष्ट, दो शन्तु गणोंके होनेसे अन्यक कार्यहानि, राष्ट्र-सम गणांके होनेसे श्रात्वारिक कष्ट, राष्ट्र-सेवक गणोंके होनेसे मार्यों कष्ट, दो शन्तु गणोंके होनेसे अन्यक कार्यहानि, राष्ट्र-सम गणांके होनेसे सुख नाश एवं सिन्न निक्क होते हैं, सम और निन्न गणोंके होनेसे अन्यक्त अन्यक्त होतेसे सुख नाश, सगणके होनेसे अन्यक्त होते से स्त्यक्त निक्क होते से स्त्यक स्त्रक होते से स्त्यक होते से स्त्यक स्त्यक होते से स्त्यक से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक स्त्रक से से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से से स्त्रक से से स्त्रक से से स्त्रक से स्त्रक से स्त्रक से से स्

१. "पृषिक्यादीनि पञ्चभूतानि यथासस्येन जेगानि । जेन तमो भेन सतो नेन रजोप्रहणम् । त्रयाणा गीतोपनिपद्भि फल बाज्यम् ।" —प्र० कु० पृ० ६। २ द्रष्टव्यम्—प्र० कु० पृ० ८। ३. द्रष्टव्यम्—प्र० कु० पृ० १०। ४. द्रष्टव्यम्—प्र० कु० पृ० ५–६।

छाना चाहिए। प्रशासर सम्बन्धी सिद्धान्तका उपरुँक्त कमसे विचार करनेपर मी चर्या और चेष्टा आदिका भी विचार करना आवरयक है। क्योंकि मनोविज्ञानके सिद्धान्तसे बहुत-सी वार्ते चर्या और चेष्टासे भी प्रकट हो जाती हैं। इसका प्रधान कारण यह है कि मनुष्यका शरीर बन्छके समाम है बिसमें मीतिक घटना या क्रियाका उत्तेजन पाकर प्रतिक्रिया होती है। वहीं प्रतिक्रिया उसके बाचरणमें प्रदर्भित होती है। मनोविज्ञानके पण्डित 'पिडलाव'ने बताया है कि मनुष्यकी समस्त सूत, आवी और वर्तमान प्रवृत्तियाँ चेष्टा और चर्याके द्वारा आमासित होती हैं। समस्त्रार मानव चेष्टाओंसे बीवनका अनुमान कर छेता है। अतः प्रश्नाचर सिद्धान्तका प्रक अंग चेष्टा-चर्यांवे हैं।

त्थरा प्रश्नोंके फलका निरूपण करनेवाला सिद्धान्त समयके द्वामाद्यभावके उपर शाशित है। अर्थांत् पृष्कुकके समयातुसार तात्कालिक प्ररम कुण्डली बमाकर उससे प्रश्नोंके स्थान विशेष द्वारा फल कहा बाता है। इस सिद्धान्तमें मूल रूपसे फलादेश सम्बन्धी समस्त कार्य समयपर ही अवलम्बत है। अतः सर्व प्रथम दृष्टकाल बनाकर करन सिद्ध करना चाहिए और फिर द्वादश अवस्थित प्रश्नोंको स्थित कर फल बसलाना चाहिए।

#### इष्टकाल बनानेके नियम

१—स्यॉदयसे ११ कते दिनके मीतरका प्रश्न हो तो प्रश्न समय और स्यॉदय कालका अन्तर कर शेषको दाई गुना (१-१) करनेसे बढवादि रूप इष्टकाल होता है। नैसे—मान किया कि स० १००१ नैशास ग्रुष्ठा द्वितीया, सोसवारको प्राताकाल म बसकर १५ मिनटपर कोई प्रश्न पूल्ने आया तो उस समयका इष्टकाल उपयुक्त नियमके अनुसार; अर्थात् ५ वककर १५ मिनट स्यॉदय कालको आनेके समय म बसकर १५ मिनटमेंसे बढाया तो (म-१५)—(५-१५) = (१-४०) इसको डाई ग्रुना किया तो ६ वटी ४० एल इष्टकाल हुआ।

२—यदि २ वजे दिनसे स्वांस्तके अन्दरका प्रश्न हो तो प्रश्न समय और स्वांस्त कालका अन्तर कर शेवको (२६) वाई गुना कर दिनसानमेंसे घटानेपर इष्टकाळ होता है। उदाहरण—२००१ वैद्याख ग्रुक्ता द्वितीया, सोसवार २ जनकर २५ मिनटपर प्रच्युक आया तो इस समयका इष्टकळ निस्न प्रकार हुआ—
स्वांस्त ६-२५ प्रश्नसमय २-२५= ४-० इसे डाई गुना किया तो ४×५ = १० घटी हुआ। इसे दिनमान ६२ घटी ४ पळमेंसे बटाया गया तो (६२-४)—(१०-०) = २२ घटी ४ पळ यही इष्टकाळ हुआ।

१—स्पौस्तसे १२ बने राजिके मीतस्का प्रस्न हो तो प्रस्न ससय और स्पास्त कालका भग्तर कर शेषको डाई गुना कर दिनसानमें बोट देनेसे इष्टकाल होता है । जैसे—स० २००१ वैशास ग्रुह्णा द्वितीया सोसवारको रातके १० बनकर ४५ सिनटका इष्टकाल बनावा है । अतः १०—४५प्रस्नसमय—१—२५स्पास्तकाल ४—२० =  $\frac{20}{40}$  =  $\frac{9}{4}$   $\times$   $\frac{40}{2}$  =  $\frac{40}{4}$   $\times$   $\frac{40}{9}$  = ५० पळ, १० घटी ५० पळ हुआ । इसे दिनसान ६२ घटी ४ पळमें जोवा वो (३२—३) + (१०—५०) = (४२—५४) = ४२ घटी ५४ पळ इष्टकाल हुआ ।

१ वै० व० पृ० ५ । २ बृ० पा० हो० पृ० ७४१ । ३ द्वादशभावोके नाम निम्न प्रकार है —
"तनुकोशसहोदरवन्युसुतारिपुकामविनाशशुभा विवृधे । पितृभ तत आप्तिरयाय इमे क्रमतः कथिता
मिहिरप्रमुखैः ॥"—प्र० मू० पृ० ५ । "होरादयस्तनुकुटुम्बसहोत्थवन्युपृत्रारिपत्निमरणानि शृभास्पदाया ।
रिष्फाक्ष्यमित्युपचयान्यरिकर्मकाभदुविचन्यसञ्जितगृहाणि न नित्यमेके ॥ कल्पस्विक्रमगृहप्रतिभाक्षतानि
चित्तोच्यरम्प्रगृदमानभवन्ययानि । स्नमाच्यतुर्धनिवने चतुरस्नसन्ने खून च सप्तमगृह दशम खमाना ॥"—
वृ० जा० पृ० १७-१८ ।

४—यदि १२ वने रातके बाद बीर स्पॉद्यके अन्दरका प्रस्त हो तो प्रस्त समय और स्पॉद्य कालका अन्तरकर रोपको दाईगुनाकर ६० घटीमँसे घटानेपर इष्टकाळ होता है ! उदाहरण—सं० २००१ त्रैसाख शुक्का द्वितीया, सोमवारको रातके ३ ववकर १५ मिनटका इष्टकाळ वनाना है । अतः उपर्युक्त नियसके अनुसार—५–३५ स्पॉद्यकाळ—१–१५ प्रस्त समय=१—२०=१ $\frac{20}{50}$ = १  $\frac{3}{5}$ =  $\frac{9}{5}$ ×  $\frac{4}{5}$ =  $\frac{10}{5}$ =  $\frac{1}{5}$   $\frac{10}{5}$ =  $\frac{10}{5}$ 0  $\frac{10}{5}$ 0

# ंविना घड़ीके इष्टकाल बनानेकी रीति

दिनमें जिस समय इप्टबाल बनावा हो, उस समय अपने शरीरकी खायाओ अपने पाँवसे नाये, परन्तु जहाँ सवा हो इस पाँवको छोडके जो सरया हो उसमें सात और मिछाकर माजक करपना करें । इस भावकका मकराहिसे मिथुनाक्त पर्यन्त अर्थात् सौम्यायन जब तक रिव रहे तब तक १९९ में भाग है, और कर्कोंदि कुः राशियोंमें रिव हो तो १६५ में भाग है, जो छन्य हो, उसमें दोपहरसे पहलेकी इप्टबटी हुए-काल हो तो एक बटा देनेसे और दोपहरसे बादकी इप्ट बटी हो तो एक और बोडनेसे घडवात्मक इप्टकाल होता है !

#### इष्टकालपरसे लग्न बनानेका नियम

प्रत्येक प्रशाहमें लग्न-सारिणी छिसी रहती है। यदि सायन सारिणी पश्चाहमें हो तो सायन स्पै और निरयनसारिणी हो तो निरयनस्पैके शक्षि और अंशके सामने जो घटधादि अक हैं उनमें इष्कालके घटी, पत्को जोब देना चाहिए। यदि घटी स्थानमें ६० से अधिक हो तो अधिकको झोबकर शेप पुत्य अंक उस सारिणीमें नहीं हो उस शक्षि, अंशको कम्म समस्त्रा चाहिए। परन्तु यह गणित क्रिया-स्यूल है—उदाहरण—प्वेंकि ६ घटी ४० पक इष्कालका कम्म बनावा है। इस दिन सायनस्प्रें मेप-राशिके 11 अश्चपर है। सम्मसारिणीमें मेपराशिके स्पैके ११ अश्वका फल ४ घटी १५ पक ६६ विपक है; इसे इष्कालमें बोदा तो—४-५५-६६ + ६-४०-० संस्कृतफळ = १०-५५-६६, इस सस्कृतफळको उसी स्थानसारिणीमें देवा तो वृपकम्मके २५ अश्वका फल १०-५४-६० और २६ अश्वका फल ११-४-४६ मिला। अतः कम्म वृपके २५ और २६ अश्वके मध्यमें हुआ। इसका स्वर्शकरण किया तो——

$$\frac{\ell o}{\ell 1 \ell} : \frac{\ell o}{\ell \ell} : \cdot \ell o \text{ well} = \frac{\ell o \times \ell 1 \ell}{\ell o \times \ell \ell \times \ell o} = \frac{\ell 1 \ell}{8 3 3 o} = \frac{\ell 1 \ell}{8 5 \ell}$$

$$3 \circ_{-} 1 \cdot \ell_{+} = 3 \circ_{-} + \frac{\ell o}{1 \ell} = \frac{\ell o}{\ell 5 \ell}$$

$$3 \circ_{-} 1 \cdot \ell_{+} = 3 \circ_{-} + \frac{\ell o}{\ell} = \frac{\ell o}{\ell 4}$$

$$3 \circ_{-} 1 \cdot \ell_{+} = 3 \circ_{-} + \frac{\ell o}{\ell} = \frac{\ell o}{\ell 4}$$

$$3 \circ_{-} 1 \cdot \ell_{+} = 3 \circ_{-} + \frac{\ell o}{\ell} = \frac{\ell o}{\ell 4}$$

$$3 \circ_{-} 1 \cdot \ell_{+} = 3 \circ_{-} + \frac{\ell o}{\ell 4} = \frac{\ell o}{\ell 4}$$

प्रस् ४ ह० २५५६० = ४१ मा बर्यात् कानमान १ राशि २५ अश ६ कका और ४१ विक्का हुआ । इस कम्मको प्रारम्भर्मे र सकर बारह राशियोको कमसे स्थापित कर देनेसे प्रश्नकुण्डकी वन बायगी ।

१ "भाग वारिधिवारिराशिशक्षिय (१४४) प्राहुर्जुगाचे बुधाः, पट्के वाणक्रपीटयोनिविधृपु (१३५) स्वात् कर्कटाचे पुन । पार्व सप्तिमरन्वित प्रथमक युक्तवा विनाचे दले, हित्वैका घटिका परे च सवत वत्त्वेष्टकाल वदेत् ॥"—भू० दी० पृ० ३९।

## लग्न बनानेका सदम नियम

जिस समयका उनन बनाना हो, उस समयके स्पष्ट सुर्वमें तात्कालिक स्पष्ट अथनांश नोड देनेसे तात्कालिक सायनसूर्य होता है। उस तात्कालिक सायनस्यके अक या मोग्य अंशादिको स्वदेशी उदयमार्न- से गुणा करके ३० का माग देनेपर उक्व पढ़ादि अक या मोग्यकाल होता है— युक्तांशको स्वोदयमानसे गुणा करके ३० का माग देनेपर अक्काल और मोग्यांशको स्वोदयसे गुणा करके ३० का माग देनेपर अक्काल और मोग्यांशको स्वोदयसे गुणा करके ३० का माग देनेपर भोग्यकालको इष्ट्यटी, पढ़में घटानेसे जो शेष रहे उसमें गुक्त या मोग्य राश्चिमें के उदयमार्गोको नहीं तक घट सके घटाना चाहिए। शेपको ३ से गुणाकर अशुद्धोदय मान—जो राश्चि वटी नहीं है उसके उदयमानके भाग देनेपर जो इक्व अशादि आर्व उनको क्रमसे अगुद्धराशिमें जोडनेसे सायन स्पष्ट करन होता है। इसमेंसे अथनांश घटा देनेपर स्पष्ट करन आती है।

## प्रश्नाचरोंसे <sup>\*</sup>लम्न निकालनेका नियम

प्रश्नका प्रथम अवस् अवसं हो तो सिंह कान, कवर्ष हो तो मेव और वृश्विक कान, चवर्ग हो तो मुका और इव कान, उवर्ष हो तो सिश्चन और अन्या, तवर्ष हो तो धन और भीन कान, पवर्ष हो तो कुम्म और सकर कान एवं पवर्ष कथवा शवर्ष हो तो कर्क कान जानना चाहिए। बहाँ एक-एक वर्षमें दो-दो कान कहे तये हैं वहाँ विषम प्रश्नावरोंके होनेपर विषम कान और सम प्रश्नावरोके होनेपर सम कान जानना चाहिए। इस कानपरसे प्रहोके अनुसार कल वतकाना चाहिए।

तीसरा स्वरविज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त पृथ्युक्के अदृष्टर आक्षित है। वर्धात् पृथ्युक्के अदृष्टर प्राप्ति हो। वर्धात् पृथ्युक्के अदृष्टर प्रमाव सभी वस्तुओंपर पवता है; विक्त यहाँ तक कि उसके अदृष्टके प्रमावसे वायुमें भी विचित्र प्रकारका प्रकम्पन उत्पन्न होता है, जिससे वायु चन्द्र स्वर और स्वर्थ स्वरके स्वपमें परिवर्तित हो पृथ्युक्के दृष्टानिष्ट प्रकाको प्रकट करती है। कुछ छोगोंका अभिसत है कि वायुका ही प्रभाव प्रकृतिके अनुसार निष्ठ-निष्ठ सामवेंगिर निष्ठ-निष्ठ प्रकारका प्रवता है। स्वर विद्यान वायुके द्वारा बटित होनेवाले प्रभावको ध्यक्त करता है। सामान्य स्वरविज्ञान विमन प्रकार है—

सावव ह्रदयमें अष्टदक कमक होता है। उस कमक आठो पन्नोपर सदैव वांचु चलता रहता है। उस वायुमें पृथ्वी, अप्, तेब, वायु और आकाश ये पाँच तत्व चलते रहते हैं और इनके संवालनसे सब प्रकारका शुमाश्चम फक होता है। किन्तु विवारणीय बात यह है कि हमके संवालनका श्वाम करना ऋषि, सुनियोंको ही सम्मव है, साधारण मानव किसे स्वराम्यास नहीं है वह दो-वार दिनमें इसका ज्ञाम नहीं कर सकता है। आवक्क स्वर्विज्ञानके जाननेवालोका प्राया अमाव है। केवल चन्त्रस्वर और स्वर्थस्वर स्थूक ज्ञानके प्रश्तीका उत्तर देना अनुधित है। स्थूक ज्ञान करनेका नियम यह है कि वाकके दिखन या वाम किसी भी विद्रसे निकलता हुवा वासु ( स्वास ) यदि जिन्नके वीचसे निकलता हो तो प्रश्ती वस्त्र, विद्रस्के अधोगायसे अर्थोत् उपरवाले ओष्ठको स्थर्य करता हुआ निकलता हो तो खल सत्त्व, विद्रस्के क्योगायसे अर्थात् उपरवाले ओष्ठको स्थर्य करता हुआ निकलता हो तो बल सत्त्व, विद्रस्के क्योगायसे अर्थात् उपरवाले ओष्ठको हो तो अग्नितन्तः, ज्ञिन्नसे तिरक्का होकर निकलता हो तो वायुतत्व जौर एक जिन्नसे वहकर

१ "तत्काळार्क सायन स्वोदयच्या भोग्याशाखन्युद्धृता मोग्यकाळ । एव यातार्श्वभंवेद्यातकाळो भोग्यः स्वोद्योऽमीण्टनाढीपळेम्य ॥ तवनु जहीिह बृहोदयाँच्च शेप गगनगुण्यामशुद्धहुल्ळवाद्यम् । सिहतमजादिगृहैर-शृद्धपूर्वभंवित विळग्नमदोऽयनाशहीनम् ॥ भोग्यतोऽल्पेष्टकाळात् खरामाहतात्, स्वोदयाप्ताशगुग्मास्कर स्यात्तन् । अर्कभोग्यस्तनोर्भृक्तकाळाग्चितो युक्तमध्योदयोऽमीष्ठकाळो भवेत् ॥"—श्र० ळा० चि० प्र० । २ "अर्वो सिहल्यन च पवर्गे मेथवृह्यिको । चवर्गे यूक्तवृषमी टवर्गे युम्पकन्यके ॥ तवर्गे वनुमीनो च पवर्गे कुम्मनक्रको । यशवर्गे कर्कटस्च ल्या सब्दाक्षरैवदित् ॥"—के० प्र० स० पु० ५४ ।

कससे दूसरे छिद्रसे निकलता हो तो आकाश तन्त्र चलता है ऐसा बानना चाहिए। अथवा 11 अंगुलका एक शकु चनाकर उसपर 8 अगुल, म अंगुल, १२ अगुल और १६ अंगुलके अन्तरपर रहें या अत्यन्त मन्द्र वायुसे हिल सके ऐसा कुल और पदार्थ लगाके उस शकुको अपने हायमें केवर नासिकाके दक्षिण या वास किसी भी छिद्रसे रनास चल रहा हो उसके समीप छमा करके सरवर्जा परीचा करनी चाहिए। यदि आठ अगुलतक वायु (श्वास) वाहर चाता हो तो एव्यी तत्त्व, सोलह अगुलतक वाहर वाता हो तो बल तत्त्व, चार अंगुलतक वाहर चाता हो तो बल तत्त्व, चार अंगुलतक वाहर चाता हो तो वायु तत्त्व, चार अंगुलत वाहर चाता हो तो अग्न तत्त्व और चार अंगुलसे कम दूरीतक जाता हो अर्थान केवल वाहर निर्धमन मात्र हो तो आकाश तत्त्व वेलनेसे हान और आकाश तत्त्वके चलनेसे हान और आकाश तत्त्वके चलनेसे एक्य अग्न होता है। मतान्तर से पृथ्वी और बल कत्त्वके चलनेसे हान और आकाश तत्त्वके चलनेसे एक्य स्था है। मतान्तर से पृथ्वी और बल कत्त्वके चलनेसे हान और अर्था करित करवके चलनेसे एक्य स्था होता है। सतान्तर से पृथ्वी और बल कत्त्वके चलनेसे हान अग्न होता है। सतान्तर से पृथ्वी और बल कत्त्वके चलनेसे एक्य स्था होता है। सतान्तर से पृथ्वी और बल कत्त्वके चलनेसे एक्य करा होता है।

शरीरके वास भागमें इदा और दक्षिण भागमें पिगका नावी रहती है। इदाने चन्छमा स्थित है भीर विंगलामें सूर्य । चाकके दिवल विद्यसे हवा निकलती हो तो सूर्यस्वर और वाम विद्यसे हवा विकलती हो तो चन्डस्वर जानना चाहिए । चन्डस्वरमें राज-सर्शन, ग्रहप्रवेश एवं राज्यामियेक आहि हास कार्योकी सिद्धि और सूर्यस्वरमें स्नान, भोसन, बुद्ध, सुक्हमा, बाद-विवाद बादि कार्योंकी सिद्धि होती है। प्रश्ने के समय चन्द्रस्वर चलता हो और प्रचलक वाम भागमें खडा होकर प्रश्न पृक्षे तो निरचयसे कार्यसिक्टि होता है। सर्वस्वर बखता हो और प्रच्छक दक्षिण आगर्से खड़ा होकर प्रस्त पूछे तो करसे कार्यासहित होती है। जिस तरफका स्वर नहीं चलता हो उस और खड़ा होकर प्रश्न पूछे तो कार्य हानि होती है। बहि सर्व (दक्षिण) नाडीमें विपमाचर और चन्द्र (वाम) नाडीमें प्रस्कृक समाक्षरोका उचारण करे हो अवस्य कार्यसिद्धि होती है। किसी-किसीके सतमें दक्षिणस्वर चक्रमेपर प्रश्तकशाँके सम प्रश्नाचर हो सो धनष्टानि, रोगबुद्धि, कौटुन्बिक कप्ट एव अपसान आदि सहन करने पडते हैं और यदि दक्षिण स्वर चलनेपर विपम प्रशासर हो तो सन्तामप्राप्ति, धनलाम, मित्रसमायम, कौडुन्थिक सुख एव खीलाम होता है। जिस समय रवास मीतर जा रहा हो उस समय पुष्कक प्रश्न करे तो जब और वाहर था रहा हो दस समय प्रश्न करें हो हानि होती है। बिस ओरका स्वर चल रहा हो। वसी ओर आकर प्रश्नक प्रश्न करे तो मनोश्यसिटि भीर विपरीत ओर प्रच्छक खडा हो तो कार्य हाति होती है। स्वरका विचार स्वम रीतिसे जाननेके छिए शरीरमें रहनेवाकी ७२ इज़ार नावियोका परिज्ञान करना अस्यावस्थक है। इन नाडियोंके सम्यक शामसे ही चन्द्र और सूर्यस्वरका पूर्ण परिज्ञान हो सकता है।

प्रस्तुत प्रत्यमें प्रश्नाकरवाके सिद्धान्तका ही विरूपण किया गया है। समस्त वर्णमाठाके स्वर् और व्यक्षनोको पाँच वर्गोमें विभक्त किया है, तथा इसी विभाजनपरसे सञ्चक्त, असञ्चक्त, अभिदिन, अनिर्माहत, अभिवातिन, आलिहिन, अभिवृत्तिन और दृष्ण ये बाठ विशेष संदार्ष्ट निर्धारित की हैं। केरक प्रश्न सम्ब्रहमें वपर्युक्त सञ्चार्ष्ट प्रश्नाकरोंकी च वसाकर क्यां-चेष्टाकी बताई गयी हैं। गर्गमनोरमा, केरक प्रश्न राम आदि प्रन्योमें ये संदार्ष्ट समय विशेषकी बताई गयी हैं। कलाकरका विवेचन प्रायः समान है। केरकीय प्रश्नारकार्म ४५ वर्णोंके नी वर्ग निश्चित किये हैं.—

क्ष ज्ञा इ ई उ क इन वर्गों की अवर्ग संज्ञा; पू पे को जो स शः की प्वर्ग, क स य घ ड की कवर्ग, च ज़ स क स्की चवर्ग, ट ठ ढ द ज की टवर्ग, च य द घ न की तवर्ग, प फ व स स की प्वर्ग, य र

१ "वामे वा दक्षिणे वापि घाराष्ट्राञ्च उद्योधिका। पोडमाञ्च उत्याप स्थुस्तेजश्च चतुरङ्गुकम्॥ "द्वादशाङ्गु उद्योधि स्याद्वायुर्व्यामाञ्च केम हि॥"—स॰ सा॰ पृ॰ ७३। तत्त्वाना विवेचन शिवस्वरोवये पृ॰ ४२-६० तथा समरसारे पृ॰ ७०-९० इत्यादिषु इन्टम्बम्। २ क्षि॰ स्व॰ पृ॰ ४४-४५। ३ स० सा॰ पृ॰ ७६।४ णि॰ स्व॰ पृ॰ ९५-१६।५ स॰ सा॰ पृ॰-८३।६ शि॰ स्व॰ पृ॰ ९।

क व की यवर्ग और श व स ह की शवर्ग संज्ञा बताई है। वर्ग-विसावन क्रममें अन्तर रहनेके कारण संयुक्त, असयुक्तादि प्रश्न संज्ञाओंमें भी अन्तर है।

# पाँचों वर्गों के योग और उनके फल

तथोहि-पञ्चवर्गानिप क्रमेण प्रथमतृतीयवर्गारचै परस्परं दृष्ट्वा योजेंयेत् । प्रथमतृतीययोः द्वितीयचतुर्थाम्यां योगः, पृथगमानात् पञ्चमवर्गोऽपि (वर्गस्यापि) प्रथमतृती-याम्यां योगः । यत्र यत्किञ्चित् पृच्छति तत्सर्वमपि लगते । तत्र स्वकाययोगे स्वकीयचिन्ताः परकाययोगे परकीयचिन्ता । स्ववर्गसंयोगे स्वकीर्यचिन्ता परवर्गसंयोगे परकीयचिन्ता इत्यर्थः । कण, चण, दण इत्यादि ।

अर्थ — पाँचों बगाँको क्रमसे प्रथम, सृतीय वर्गके साथ मिळाकर फळकी योजना करनी याहिए। प्रयम और सृतीयका द्वितीय और चतुर्यंके साथ योग तथा प्रयक् होनेके कारण प्रश्नम वर्गको हो मागोंमें विभक्त करनेके कारण, पद्मम वर्गका प्रयम और सृतीय वर्गके साथ योग करना चाहिए। उपशुँक संयोगी वर्गोंके प्रश्नाचर होनेपर पृक्षनेवाका जिन वस्तुओंके सम्बन्धमें प्रश्न करता है, उन सभी वस्तुओंकी प्राप्ति होती है। यदि पृक्षनेवाका अपने शरीरको स्वर्ण कर अर्थात स्वश्रारको खुनकाते हुए या अन्य प्रकारते स्पर्ण करते हुए प्रश्न करे तो स्वसम्बन्धी किन्ता और दूसरेके शरीरको छूते हुए प्रश्न करे तो प्रसम्बन्धी विन्ता—प्रश्न, कहना चाहिए। विद प्रथम, द्वितीवादि वर्गोंमेंसे प्रश्नाचर स्ववर्ण समुक्त हों तो स्वसम्बन्धी विन्ता अर्थात् पृच्छक अपने शरीराहिके सम्बन्धमें प्रश्न और भिन्न-भिन्न वर्गोंके प्रश्नाचर हों तो प्रसम्बन्धी विन्ता अर्थात् पृच्छक अपने स्वर्णकों सम्बन्धमें प्रश्न पृक्षना चाहता है। जैसे कृत, चन, उणि हत्यादि।

विवेचन- अरनका फड बतळानेवाळे गणकको अरनका फड निकालनेके किए सबसे पहिले पूर्वोक्त पाँचों वर्गोंको एक कागल या स्केटपर किस केमा चाहिए, फिर समुक्त वर्ग बनानेके किए प्रथम और द्वितीयका कथाँच प्रथम वर्गमें कामे हुए अ क च ट त प य ग इन अचरोका द्वितीय वर्गवाळे का ऐ स इंट थ फ र प इन अचरोंके साथ योग करना चाहिए। वर्गाचरोंमें प्रसम वर्गके अचर प्रथक् होनेके कारण द स क म म म अ का इन अचरोंका प्रथम और सुतीय वर्गवाळे अचरोंके साथ योग करना चाहिए। कैसे वण, गण, उम इस्मादि।

सद्दाहर्ण-मोतीलाल नामक कोई व्यक्ति दिनके ११ वसे प्रस्त पूक्त लाया। फल बसलानेवाले विविधिको सर्वप्रथम उसकी चर्गां, चेष्टा, उठन, बैठन, बात-चीत आदिका सूच्या निरीक्षण करना चाहिए। मनोगत भाषोंके अवगत करनेमें उपर्युक्त चेष्टा, चर्गांतिसे पर्याप्त सहायता मिलती है, वर्गांकि मनोविक्षान-सम्मत अवाधमाधानुपन्न क्रमसे मनिष्यत्में घटित होनेवाली घटनाएँ भी मतीकों द्वारा मकट हो बाती हैं। चतुर गणक चेहरेकी मानमङ्गीसे भी बहुत-सी बातोका ज्ञान कर सकता है। अतः प्रश्नशासके साथ लक्षण शासका भी बितिष्ठ सम्बन्ध है। बिसे लक्षणशासका अच्छा ज्ञान है वह विना गणित क्रियाके फलित ज्योतिषकी सूच्या वार्तोको बान सकता है।

१ "अयम च तृतीय च सयुक्त पक्षमेव च । हिच्तुर्थमसयुक्तं क्रमाद्यमिहित भवेत्।।" च० प्र० रक्षो० ३४, प्रश्तासराणा पिक्षरुपविभाजन तहिलेषफळञ्च पञ्चपक्षीनाम्न ग्रन्थस्य तृतीय-चतुर्थपृष्टयो हृहव्यम् । प्रश्तासराणा नववर्गकमेण सयुक्तादिविमाग केरळप्रश्तरत्वग्रन्थस्य सप्तविष्ठातितमपृष्ठे हृहव्य । इय योजनापि त्वन प्रकारान्तरेण दृश्यते । २ पञ्चमवस्योर्पि क० मू० । ३ वन्याद्य-क० मू० । ४ योजनीयाः-क० मू० । ५ योग , इति पाठो नास्ति-क० मू० । ६ प्रथमत्तीयथर्गाम्या-क० मू० । ७ स्वकायसयोगे-क० मू० । ८ 'स्ववर्गस्योगे स्वकीयचिन्ता'-इति पाठो नास्ति-क० मू० ।

पुच्छक अकेका आवे और बाते ही तिनके. घास बाटिको तोवने क्रगे तो सससमा चाहिए कि उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, यदि वह अपने शरीरको खुबकाते हुए प्ररूप पूछे तो समझना चाहिए कि इसका कार्य जिन्ता सहित सिख होगा । वातः मोतीलालकी चर्या, चेष्टाका निरीवण करनेके बाद मध्याह कालका प्रश्न होनेके कारण उससे किसी फलका नाम प्रजा. तो मोतीलालने बामका नाम बताबा । अब गणकको विचार करना चाहिए कि 'क्षाम' इस प्रश्न वास्त्रमें किस वर्गके अक्षर सवक हैं ? विश्लेषण करने-पर मासूम हमा कि 'का' प्रथम वर्गका प्रथमाचर है और स पद्धम बर्गका सप्तम अवार है। अवः प्रश्नमें पद्मम और प्रथम वर्गका संयोग पाया जाता है. इसछिए प्रस्कृतके असीष्ट कार्यकी सिद्धि होगी । प्रश्तका फल बतलानेका एसरा नियम यह है कि प्रस्कृतसे पहले उसके आनेका हेत प्रकृता चाहिए और उसी बानगको प्रश्नवानग सानकर उत्तर देना चाहिए। तैसे-सोतीळाळसे उसके बानेका हेत पूछा तो उसने कहा कि मैं 'मुक्दमेकी हार-जीत' है सम्बन्धमें प्रश्न पृक्षने सामा हैं। सब गणकको मोशीलालके मुखसे कहे गये 'मुक्डमेकी हार-जीव' इस प्रश्न बाल्यपर विचार करना चाहिए । इस बाल्यके प्रथम अवह 'म्'में प्रथम बर्गके स और उका सरवन्ध है. ब्रितीय अंचर 'क'में ब्रितीय बर्गके क और प्रथम वर्गके अंका सयोग है. रतीय अतर 'इ'में ततीय वर्गके व + व और प्रथम वर्गके कका सवीत है और चतर्थ अवर 'से'में प्रश्नम वराहे अवर स और प्रथम वर्गके एका संयोग है। बतः इस वाक्यमें प्रथम, तृतीय और प्रश्नमवर्गका योग है. इसकिए सक्दमार्से जीत होगी। इसी प्रकार जन्म प्रश्नोंके उत्तर निकासने चाहिए। अधवा सबसे पहले प्रश्नकर्ता जिस वाक्यसे बात-बीत सारस्य करे उसीको प्रश्नवाक्य सामकर उत्तर देना चाहिए।

प्रश्तलग्नानुसार प्रारम्भिक फल निकालनेके लिए हाइश्यावोंसे विम्न प्रकार विचार करना चाहिए। कानसे आरोग्य, पूजा, गुज, जुद्धि, पेरवर्ष, आयु, अवस्था, जाति, विदीपता, सुल, क्लेश, आकृति एव शारीरिक स्थिति आहि बातीका विचार, धनमाव-हितीय भावसे माणिक्य, मोती, रत्त, पात, वस्त, सुवर्ण, चाँडी, धान्य, हाथी, घोड़े कारिके क्रय-विकायका विचार, उतीय सायसे साई, वौकर, बास, क्राइसे, आत-विन्ता एवं सदब्रह्मि काम आदि वातोंके सम्बन्धमें विचार: बतुर्थं भावसे वर, विवि, श्रीपव, खेल, बगीचा, मिछ, स्थान, हानि, लाम, गृहमबेश, बृद्धि, माता, पिता, बौद्धिक कार्य एव देश सम्बन्धी कार्य हत्यादि बाताँका विचार: पश्चम भावसे विवय. प्रबन्ध-पट्टता, विचा, शीति, हुद्धि, गर्भ, प्रज्ञा, प्रन्ता, मन्त्रसिद्धि, वाकवात्रमें एव माताकी स्पिति इस्पादि वातोंका विचारः क्टवें भावसे अस्वस्थता, स्रोडी दशा, शत्रु-स्पिति, उपकर्म, करकर्म, शंका, युदकी सफकता, असफकता, मामा, भैंसादि पद्य, रोग एवं सुकहमेकी हार-जीत मादि वार्तोका विचार, सारवें भावसे स्वास्थ्य, काम विकार, आर्या सम्बन्धी विचार, भागजे सम्बन्धी कार्यों-का विचार, चौरकर्म, वहे कार्योंकी सफलता और असफलताका विचार एवं सौथान्य आदि वातांका विचार, भएम भावसे आहा, बिरोब, सत्या, राज्य-भेद, कम्मुखनींका होप, गढ, किका बादिकी प्राप्ति, शत्र-वध, गर्दा-वैरना. कठिन कार्योमें सफलता शप्त करना एव अल्पाय सम्बन्धी वार्तीका विचार: नीवें भावसे धार्मिक शिचा, दीचा, देवसन्दिरका निर्माण, यात्रा, राज्याभिषेक, सुरु, धर्मकार्थ, बायडी, क्रमाँ, तालाव आदिके निर्माणका विचार तथा साला. देवर और मानजके सुख-दुखका विचार एव जीवनमें सुस, शान्ति मादि बातोका विचार, दसर्वे भावसे बलकी बृष्टि, माग, पुण्य, राज्याधिकार, पितकार्ये. स्थान-परिवर्तन एवं सम्मान शाप्ति आदि वातोका विचार: ग्यारहवें भावसे कार्यकी बृद्धि, काम, सवारीके सुखका विचार, कन्या, हाथी, घोटा. चाँदा. सोना आहि हन्योंके सामासामका विचार, नौकरी, बाजीविका एवं स्वसुरकी चिन्ता हत्यादि वातोका विचार और बारहवें साबसे त्यारा, सीग, विवाह, खेती, न्यव, गुद्ध सन्वन्धी जय-पराजय, काका, मोसी, मार्माके सम्बन्ध और उनके मुख-दुख इत्यादि वार्तोका विचार करना चाहिए।

वपर्युक्त वारह मार्वीम ब्रह्मंकी स्थितिके अनुसार वटित होनेवाले फलका निर्णय करना चाहिए। प्रहोंकी दीर्घ , दीन, स्वस्थ, सुदित, सुरु, प्रपीदित, सुपित, परिहीयमानवीर्य, मबुद्धवीर्य, अधिकवीर्य ये दस

१ दै० वट प्र ७-१०। २ दै० वर प्र रे-४।

अवस्थाएँ कही गयी हैं। उचराशिका ब्रह दीस, नीच राशिका दीन, स्वगृहका स्वस्य, मिश्रगृहका सहित. शत्रगृहका सुरा, युद्धमें अन्य प्रहोंके साथ पराजित हुआ निपीटित, अस्तंगत प्रह सूचित, नीच राशिके निकट पहुँचा हुआ परिहीयमानवीय, उत्तराशिके निकट पहुँचा यह प्रवृद्धवीर्थ और उहित होकर शुभ प्रहाँके वर्गमें रहनेवाला प्रष्ट अधिकवीर्य कहलाता है। दीस अवस्थाका प्रद्र हो सो धनलास और उत्तम सिद्धिः दीन अवस्थाका ग्रह हो तो दीनता, घनहानि, और कार्य-सिद्धिका समाव: स्वस्थ अवस्थाका ग्रह हो तो अपने मनका कार्य, सौक्य एवं बीवृद्धिः सुदित अवस्थाका ग्रह होनेसे जागन्द एव हस्कित कार्योकी सिद्धिः प्रसप्त अवस्थाका प्रह हो तो विपत्तिः प्रपोदित अवस्थाका ग्रह हो तो शत्रकृत पीटाः स्वित अवस्थाका ग्रह हो तो धनहानि: प्रवृद्धवीय हो तो अस्त, गज, सुवर्ण एव सूमि काम और अधिकवीय प्रह होनेसे शारीरिक. मान्सिक और साच्यात्मिक शक्तिका विकास एवं विश्वक सम्पत्ति काम डोता है। पहले बारह माबोसे जिन-जिन बातोके सम्बन्धमें विचार करनेके छिए बताबा गया है. उन बातोको ग्रहोंके बळावछके अनुसार तथा दृष्टि, मित्रामित्र सम्बन्ध भादि विवयोंको ध्यानमें रखकर फूळ बतळाना चाहिए। किसी-किसी आचार्य के मत्तसे प्रश्नकाळमें प्रहोंके उच्छ, नीच, मित्र, सम, शत्रु, शयनादिमान, बळावळ, स्वभाव और दृष्टि आहि बातीका विचार कर प्रश्नका फूछ बत्तकाना चाहिए । गणकको प्रश्न सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातींपर विचार करनेके साथ ही यह भी विचार कर देना चाहिए कि प्रस्कृक दृष्टमावसे प्रश्त तो नहीं कर रहा है। यदि इष्टमावसे प्रश्न करता है तो उसे निष्कळ समसकर उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रश्नका सम्बक फळ तभी निकलता है जब पुच्छक अपनी अन्तरग प्रेरणाले प्रेरित हो प्रश्न करता है, अन्यथा प्रश्नका फल साफ नहीं निकलता । द्रष्टमावसे किये गर्ये प्रशाकी पहचाव यह है कि वदि प्रश्व कार्मी चन्द्रमा और शनि हो. सुर्वं क्रम्स राशिमें हो और बुध प्रभादीन हो तो दुष्टभावसे किया गया प्रश्न समसना चाहिए।

# संयुक्त प्रश्नाचर और उनका फल

अय संयुक्ताैनि कादिगादीनि संयुक्तानि प्रश्नाचराणि प्रश्ने लामः पुत्रादिवस-चेमकराणि । जीदिगादीनि प्रश्नाचराणि लामकराणि स्नोजनकारीणि ।

अर्थ — सयुक्तोंको कहते हैं —कादि —क च ट त प च स हम प्रथम वर्गके अवसीको गादि —ग ज द द च छ स हम मुतीय धर्मके अवसीके साथ मिछानेसे संयुक्त प्रश्न बनते हैं। संयुक्त प्रश्न होनेपर छाम होता है और पुत्रादिके कारण करयाण होता है। यदि प्रश्नाचर जादि, गादि अर्थात् मृतीय धर्मके ज ग च द च छ स हों तो छाम करानेवाछे तथा सी-पुत्रादिकी प्राप्ति करानेवाछे होते हैं।

विवेचत-पहले आवार्यने संयुक्त, असंयुक्त, असिहित, असिहित, असिहित, असिहित, आलिहित, आलिहित, आलिहित, आलिहित, आलिहित, असिहित, असिहि

१ प्र० भू० पृ० १३। २ "प्रथमतृतीयाक्षरयो संयुक्तिति स्वतो मिथक्वास्या । कग, चल, टढ, तद, पब, यळ, शस, कज, चग, टग, तग, पग, यग, शग,टब, तब, पब, यब, कज, कछ, कड, चढ, तढ, पढ, यढ, शह, कद, चढ, टद, पद, तद, शद, यद, कब, चव, टब, तव, पब, यब, कछ, चळ, चळ, तळ, तळ, पळ, यळ, खळ, कस, चस, टस, तस, पस, यस इत्याखनन्तमेदा अवन्ति।"—के प्र र पृ० २७—२९। चन्द्रो० रळो० २४—२७। के प्र स० पृ० ४। नरपत्तिच० पृ० ११। ३ समुक्तादीनि क० मू०। ४ चादिगादीनि क० मू०।

तो प्रथमादर 'की' में तृतीयवर्गका 'क्' बीर चतुर्यवर्गका 'की' सञ्जक है तथा द्वितीय वर्ण 'का'में प्रथमवर्ग-के क् जीर भा दोनों ही वर्ण सिम्मिलित हैं। अस प्रश्नमें प्रथम, तृतीय और चतुर्थ वर्गका सयोग है। उपर्युक्त विश्लेषित वर्गोमें अधिकांश वर्ण प्रथम और तृतीय वर्गके हैं, अतः यह संयुक्त प्रश्न है। इसका फल परीचामें उत्तीर्णता प्राप्त करना है। प्रस्तुत प्रन्थमें यह एक विशेषता है कि केवल तृतीयवर्गके वर्णोकी भी संयुक्त सज्ञा बताई गई है। संयुक्त संज्ञक प्रश्न धन काम करानेवाले कार्यसिद्धि दायक एव की, प्रशादिकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं।

प्रश्नकृत्हकारि जिन क्रन्यों में प्रश्नाकरों के मगण, यगणादि मेद किये गये हैं, उनके मतानुसार प्रश्नकां के प्रश्नाकर मगण, नगण, नगण बीर यगण हन चारों गणीसे सञ्जक हो तो कार्योसिदि होता है। यदि मगण भीर नगण हव हो गणोंसे संयुक्त प्रश्नाकर हो तो दिनमें लाम भीर सगण एव यगण हक दो गणोंसे सञ्जक प्रश्नाकर हो तो रातमें काम होता है। यदि जगण भीर रगण इन दो गणोंसे सञ्जक प्रश्नाकर हो तो रातमें हानि प्रश्नकाण भीर तगण इन दो गणोंसे सञ्जक प्रश्नाकर हो तो रातमें हानि होती है। वगण, रगण, सगण भीर तगण इन बार गणोंसे सञ्जक प्रश्नाकर हों तो कार्यहाणि समस्मनी चाहिए।

छग्नाजुसार प्रदनोका फल निकालनेका प्राचीन नियम इस प्रकार है कि क्वोतिपीको पूर्वकी बोर सुख कर मेप, इप आदि १२ राशियोको कर्यना कर छेनी चाहिए और प्रन्तुक जिस दिशामें हो उस दिशान्यो राशिको आकड़ कान मानकर फल कहना चाहिए। उपर्युक्त नियमका सिक्स सार यह है—मेप, बूप आदि बारह राशियोंको लिककर उनकी पूर्वाद दिशाएँ मान छेनी चाहिए अर्थाद मेप और बूप पूर्व, मिसुन, कर्क, सिंह और कन्या दिचल, तुला और वृश्विक परिचम एव धतु, सकर, हुम्म और मीन उत्तर सज्ञक हैं। निरम चक्रसे आकड़ छानका ज्ञान अच्छी तरह हो सकता है।

## आरूढ़ राशि वोधक-चक्र

|       |    |   | प्व    |   |       |
|-------|----|---|--------|---|-------|
| दत्तर | 15 | 1 | 3      | ą |       |
|       | 11 |   |        | 8 |       |
|       | 30 |   |        | ч | द्विव |
|       |    | 5 |        | 1 |       |
|       |    |   | पश्चिम |   | •     |

चदाहरण—मोर्तालाल प्रश्न पूज़ने आया और यह पूर्वकी ओर ही बैठ गया। अब वहाँ विचार करना है कि पूर्व दिगाकों मेप और वृष इन दो राशियोमें-से कौन-सी राशिको आरूढ़ लग्न माना आप है यदि मोतीलाल उत्तर-पूर्वके कोनेके निकट है तो वृप राशिको आरूढ़ लग्न माना आप है यदि मोतीलाल उत्तर-पूर्वके कोनेके निकट है तो वृप राशिको आरूढ़ लग्न मानना चाहिए। विचारनेसे पता लगा कि मोर्तालाल इन्तिया और पूर्वके कोनेके निकट है अतः उसकी आरूढ़ लग्न वृप मानना चाहिए। आरूढ़ लग्न निकालनेके सम्बन्धमें मेरा निर्मा मत यह है कि उपर्युक्त चक्रके अनुसार बारह राशियोंको स्थापित कर लेना चाहिए फिर एच्लुकसे किसी भी राशिका स्पर्य कराना चाहिए, जिस राशिको एच्लुक खुए उसीको आरूढ़ लग्न मानकर फल चताना चाहिए। फल प्रतिपादन करनेके लिए आरूढ़ लग्नके साथ लग्नम मी विचार करना आवश्यक है। अतः खुन लग्नक का ज्ञान करनेके लिए मोपिद वीधियोंको ज्ञान लेना चाहिए। वृप्ते, सिक्षुन, कर्क और सिंह इन चार

१ प्रवृत्त पृत्त १२।२ वृत्त पात होत पृत्त ७४०। ३ वृत्त पात हो पृत्त ७४१।

राशियोंकी मेष वीथी: बृश्चिक, खन्न, मकर और क्रम इन चार राशियोंकी मिधन वीथी और मेष, सीन, कम्या और तुला इन चार राशियोकी सुबस वीधी जाननी चाहिए । आरूद लग्नसे वीधीकी राशि जितनी संस्प्रक हो। प्रश्नकानसे बतनी ही संस्प्रक राशि स्वयंत्रन कहकाती है। ज्ञानप्रदीपिकाकारके सतानसार मेप प्रश्न छन्नकी छुत्र राशि धुत्र, बृषकी मेत्र: सिश्चन, कर्क और सिंडकी छन्न राशि मेत्र: कन्या और तळा-की मेप: वृश्चिक और धनुकी मिथन: मकरकी सिखन: क्रम्मकी मेव और मीनकी क्ष्म क्षत्र राशि है। प्रश्न समयमें भारूड, सन्न और प्रश्न कानने बसाबससे परनका उत्तर देना चाहिए । प्रश्नका विशेष विचार कासे-के लिए भूत , भविष्य, वर्तमान, शुभाशास दृष्टि, पाँच मार्ग, चार केन्द्र, बस्रावस, वर्ग, उदयवस, अस्तवस, क्षेत्र, र्राष्ट्र, नर, नारी, नपुसक, वर्ण, धरा तथा नर आदि रूप, किरण, योजन, आय, रस एव उदयमान भादि बार्तोको परीचा करना अत्यावश्यक है । यदि प्रश्न<sup>8</sup> करनेवाला एक ही समयमें बहतसे प्रश्न पत्रे तो पहला प्रश्न कानसे, दूसरा चन्द्रमासे, शीसरा सूर्यंके स्थानसे, चौथा बृहस्पतिके स्थानसे, पाँचवा प्रश्न हुचके स्थानसे और खटवाँ वकी शुक्र या हुच इन दोनोंमें जो अधिक वरुवान हो उसीके स्थानसे वसकाना चाहिए। प्रह अपने क्षेत्रमें, मित्रक्षेत्रमें, अपने और मित्रके पडवरोंमें, उचराशिमें, मूटत्रिकाणमें, नवाशमें, द्यम प्रदसे दृष्ट होनेपर बखवान होते हैं । चन्द्रमा और शुक्र बीराशि-वृद, कर्क, कन्या, वृक्षिक, मकर भौर सीन इन शशियोंसें: सर्व, सगळ, ब्रथ, गुरु और ग्रांन पुरुष शौरगीम-मेप, मिश्रन, सिंह, तळा, धत और क्रम्म इन राशियोंमें बकवान होते हैं। बच और बृहस्पति कानमें स्थित रहनेसे पूर्व विशामें, सर्व और समझ चौचे स्थावमें रहतेसे दक्षिण दिशामें, शनि सातवें मावमें रहतेसे पश्चिम विशामें और शक इसमें भावमें रहवेसे उक्तर दिशामें दिग्वकी होते हैं तथा चन्द्रमा और सूर्य उत्तरायणमें अन्य मीमादि पाँच मह बक्री, उज्जवल एव प्रष्ट रहनेसे बलवान होते हैं। सुर्य, शुक्र और बृहस्पति दिनमें: मगल और शिन राम्रिमें: ब्रथ दिन और राम्नि दोनोंमें: श्रम ग्रह शुरूकप्यमें और अपने-अपने दिन, मास, ऋत, अपन, वर्ष और काल होरामें एवं पाप प्रष्ट कृष्णपद्ध और अपने-अपने दिन, मास, ऋतु, अपन, वर्ष और काल होरामें बढ़ी होते हैं । इस प्रकार प्रहोंके कालवलका विचार करना चाहिए । प्रश्नकालमें स्थानवल और सम्बन्धश्रक्ता विश्वार करता भी परमायरयक है । तथा कानसे विचार करनेवाले क्योतिपीको भावविश्वार निश्न प्रकारसे करना चाहिए। को साव अपने स्वामीसे युत हों या देखे बाते हों अथवा हुए, गुरु और पूर्णचन्द्रसे धुक्त हों तो उनकी दृद्धि होती है और पापग्रह संयुक्त बच, चीम चन्द्रमा, शनि, मगळ और स्यसे युत या देखे जाते हों तो हानि होती है। प्रश्नका फरू विचार करते समय श्रामग्रह और पापग्रहोंके स्थान और उनकी द्रष्टियोंपर भी ध्यान हेना सावश्यक है।

# असंयुक्त प्रश्नाचर

अयासंयुक्तांनि प्रथमद्वितीयौ कख, चछ इत्यादि; द्वितीयचतुँथौं खग, छज इत्यादि; तृतीयचतुथौं गम, जम इत्यादि; चतुर्थपश्चमौ वर्ख, मल इत्यादि ।

अर्थे—असयुक्त प्रश्नाचर प्रवस-द्वितीय, द्वितीय-चतुर्थं, नृतीय-चतुर्थं और चतुर्य-पंचम वर्गके संयोगसे बनते हैं। १—प्रथम और द्वितीय वर्गाचरोके सयोगसे—कस, चतुर्यं, टट, तथ, एक, यर हत्यादि; १—द्वितीय और चतुर्यं वर्गाक्षरोंके संयोगसे—स्वत, कुक, ठढ, यघ, फस, एव इत्यादि, ३—नृतीय और चतुर्यं वर्गाक्षरोंके स्योगसे—गम, जक, टढ, दथ, वम, वळ इत्यादि एव चतुर्यं और प्रवस वर्गाक्रोंके संयोगसे—चह, कम, वस, मस इत्यादि विकश्य वनते हैं।

१ ज्ञा० प्र०पृ०८। २ ज्ञा० प्र०पृ०१। ३ ता० ती० पृ०२५४। ज्ञा० प्र०पृ०१। ४ "समवर्णयोक्त तदक्षप्रकर्णामसभुन्ता.।"—के० प्र०प० प्र७। ५ द्वितीयस्तीयो क० प्र०।

विवेचन---प्रस्तुत प्रन्यके अतुसार प्रश्वकतांके प्रश्ताचर प्रथम-द्वितीय. द्वितीय-क्तर्थ. वतीय-चतुर्यं भीर चतुर्य-पचम वर्गके हों तो असशक प्रश्न समस्रवा चाहिए। प्रश्नवाक्यमें अस्युक्त प्रश्नोका निर्णय करनेके छिए वर्गोंका सम्बन्ध कमसे छेना चाहिए। असंग्रक्त प्रश्न होनेसे फुछकी प्राप्ति वहत दिनी-के बाद होतों है। यदि प्रथम-द्वितीय वर्गीके अचर मिछनेसे असंद्रक प्रश्न हो तो धन-काम. कार्य-सफलता और राज-सम्मान: द्वितीय-चन्ये वर्गांदरींके संबोगसे असंबक्त प्रश्न हो तो मित्रप्राप्ति. उत्सवबृद्धि और कार्य-साफल्य, वृतीय-चत्रथं वर्गाचरोके संयोगसे बसयुक प्रश्न हो तो अल्पलाम, प्रत्रमाप्ति, माहल्यवृद्धि बीर प्रियमनोंसे विवाद एवं क्तर्य वक्तम वर्गाकरेके संयोगसे अस्यक्त प्रश्न हो तो धरमें विवाहादि साइछिक उत्सवोंकी इदि. स्ववन-प्रेम. यद्यपाति. सहान कार्योमें लाम सीर वैभव-वृद्धि हत्यादि फलोकी प्राप्ति होती है। यदि प्रश्नकर्ताका बाचिक प्रश्न हो और उसके प्रश्नवास्थके अवहर अस्युक्त हो तो प्रस्तुक को कार्यमें सफलता मिलती है। आचार्यप्रवर गर्गके मतानुसार असुबक्त प्रश्नोंका फल पुच्छकरे मनोरयको पूरण करनेवाका होता है। उत्त अन्योमें बताबा गया है कि यदि प्रव्यक रास्तेम हो. शयमागारमें हो. पालकींसे बैठा हो या मोरर. साइविक. घोडे. हाथी बयवा थन्य किसी सवारीपर सवार हो. भावरहित हो. और फल या द्रवय हाथमें व छिये हो तो असंयुक्त प्रश्न होता है, इस प्रश्नमें बहुत दिनांके बाद लामादि मुख होता है। कहीं-कहीं यह मी बतावा गया है कि प्रस्तक परिचम विद्याकी ओर मूँह कर प्रश्न करे तथा प्रश्न समयमें आकर कुर्सी, हेवल, बेहा वा अन्य फाष्टकी चींबोको छता हजा वा चीचता हुआ वात-चीत आरम्म करे और पुरहकके मुखसे निकला हुआ प्राथमिक वाक्य दीर्घोचरासे ग्रुरू हुआ हो सी असंयुक्त प्रश्न होता है । इसका फळ प्रारम्भमें कार्यहानि और अन्तमें कार्य-साफल्य समकता चाहिए। चन्द्रोम्मीकन पूर्व केरकसंत्रहादि कुछ प्रश्नप्रत्योंके अनुचार अस्युक्त प्रश्नोका करू अन्त्रा नहीं है अर्थात् धनहानि, शोक, दु:स, चिन्ता, अपवश एवं कषड-वृद्धि इत्यादि अनिष्ट पळ समस्त्रना चाहिए। असप्रक प्रश्नका विश्वार करते समय कार्यसिद्धिके प्रश्नमें गणित द्वारा रूग्न साधन करना बाहिए। स्रग्न सम राशिमें हो तो कार्यसिद्धि और विषय राशिमें हो तो असिद्धि होती है।

असंयुक्त एवं अभिहत प्रश्नाचर और उनका फल

असंयुक्तानि द्वितीयवर्गाचराण्यूर्ध्यम्, प्रथमवर्गाचराण्यधः परिवर्तनतः प्रथम-द्वितीयान्यसंयुक्तानि मवन्ति खक्, छच इत्यादिः तृतीयवर्गाचराण्यूर्ध्वं द्वितीयवर्गा-इराण्यधः पतितान्यभिहतानि मवन्ति गख इत्यादिः एवं चतुर्थान्युपरि तृतीयान्यधः, धम इत्यादि । पञ्चमाचराण्यधः, उपरि चतुर्थाचराणि चेदप्यमिहतानि भवन्ति रूघ, सम इत्यादिः स्ववर्गे स्वकीयचिन्ता परवर्गे परकीयचिन्ता ।

अर्थ — अस्युक्त प्रश्नाचरांको कहते हैं — हितीय वर्गासरके वर्ण कपर और प्रथम वर्गाचरके वर्ण भांचे रहनेपर उनके परिवर्तनसे प्रथम-दिताय वर्गजन्य अस्युक्त होते हैं — जैसे दिवांच वर्गाचर 'स' को क्षाच रहनेपर उनके परिवर्तनसे प्रथम-दिताय वर्गजन्य अस्युक्त होते हैं — जैसे दिवांच वर्गाचर 'स' को क्षाच राजा और प्रथम वर्गाचर 'स' को नांचे रखा और इन दोनोका परिवर्तन किया अर्थात् प्रथमके स्थान-पर दितांयको और दितांयके स्थानपर प्रथमको स्था तो खक, छच इत्यादि विकरण वने। तृतीय वर्गके वर्णके कपर और हितीय वर्गके वर्ण नांचे होते हैं — वर्से तृतीय वर्गके वर्ण गको क्ष्यात् स ग इस प्रकार स्था, फिर इनका परिवर्तन किया तो तृतीयके स्थानपर दिताय वर्णको रखा और दितांय वर्गके वर्णके स्थानपर तृतीय वर्गके वर्णको रखा तो तृतीयके स्थानपर तृतीय वर्गके वर्णको रखा तो ना ख, ज इ, ज उ इत्यादि विकरण वने। इसी प्रकार चतुर्थ वर्गके

१ के० प्र० स० पृ० ४। २ "प्रश्नाणीं चेत् क्रमगाविमिहितसक्षम"-के० प्र० र० पृ० २७! "यदि प्रष्टा प्रश्नसमये बामहस्तेन वामाङ्क स्पृष्ठति तदाऽभिहत प्रश्न । अलाभकरो भवति।"-के० प्र० स० ५। ३ पञ्चमाक्षराण्यपि चतुर्वाक्षराण्यप क० म्०।

वर्ण जगर और स्तीय वर्गके वर्ण नीचे हों तो उनके परिवर्तनसे तृतीय चतुर्य वर्गजन्य अभिहत होते हैं—
जैसे चतुर्य वर्गका वर्ण 'घ' जगर और तृतीय वर्गका म नीचे हो अर्थात् य म इस प्रकारकी स्थिति हो तो
इसके परस्पर परिवर्तनसे अर्थात् चतुर्य वर्गांकरके स्थावपर तृतीय वर्गांचरके पहुँचनेसे और तृतीय वर्गांचरके स्थानपर चतुर्य वर्गांचरके पहुँचनेसे तृतीय-चतुर्य वर्गकन्य अभिहत घ ग, ऋ ज, ढ ड हत्यादि
विकरण बनते हैं। पञ्चम वर्गके अपर जपर और चतुर्य वर्गके अपर नीचे हों तो इनके परिवर्तनसे चतुर्यपञ्चमवर्गजन्य अभिहत होते हैं जैसे इ च, ज ऋ इत्वादि। स्ववर्गके प्रश्नाचर होनेपर स्वकीय चिन्ता
और परवर्गके प्रश्नाचर होनेपर परकीय चिन्ता होती है। वहाँ स्ववर्गके संयोगसे तास्पर्य क्रमाँ, चवर्ग
आदि वर्गोंके वर्णोंके स्योगसे है अर्थात् चक्, ज्ञच, चक्, चन, घन, फक, ऋज इत्यादि स्योगी वर्ण
स्ववर्ग सर्योगी कहकार्येगे और भिन्न-भिन्न वर्गोंके वर्णोंके संयोगी विकरण परवर्ग कहकाते हैं अर्थात् खच,
इक, जल, जल, क्रमा, इक्क, घन हत्यादि विकरण परवर्ग माने जार्येगे।

विवेचन—प्रश्नकर्चांके प्रश्नाकरोंमें—कस, खग, गम, वस, वझ, झब, खस, सल, टठ, ठड, दड, दण, तथ, यद, दथ, यन, पफ, फब, दथ, मम, यर, रक, छव, शप, पस और सह इन वर्णोंके हमशः विपर्यय होनेपर परस्परमें पूर्व और उत्तरवर्तों हो जानेपर अर्थात् खक, गख, वग, छव, छव, जझ, सल, लस, ठट, ठट, उट, वट, वट, वद, वद, चद, चद, चद, चप, पप, चफ, सब, सम, रय, छर, नक, वप, सप एव इस होनेपर अभिहत प्रश्न होता है। इस प्रकारके प्रश्नमें प्रायः कार्योसिंद्ध नहीं होती है। केवल अभिहत प्रश्नसे ही फक वहीं बतलाना चाहिए, बिक्ट एच्छुककी चर्या और चेष्टापर ध्वान चेते हुए कान बनाकर कनके स्वामियोंके अनुसार फक बतलाना चाहिए। यदि कानका स्वामी चलवान् हो चया श्रुम एवं बली प्रहोके साथ हो या श्रुम प्रहोंकी दृष्टि हो तो इस प्रकारकी प्रश्नकाक स्वामी चलवान् हो चया श्रुम एवं वली प्रहोके साथ हो या श्रुम प्रहोंकी दृष्टि हो तो इस प्रकारकी प्रश्नकाक स्वामी चलवान् हो चया श्रुम एवं वली प्रहोके साथ हो या श्रुम प्रहोंकी दृष्टि हो तो इस प्रकारकी प्रश्नकाक स्वामी पाप प्रह (चीन चन्द्रमा, सूर्य, महल, श्वीन एव इन प्रहोंसे बुक्त हुव ) हो, कमजोर हो, यह स्वान में हो तथा अश्वम प्रहोंसे (सूर्य, महल, श्वीन, राहु और केतुसे) दृष्ट प्रव चुत्त हो तो प्रश्नकाम निवंक होती है, ऐसे कानमें किया गया प्रश्न कर्याप सिद्ध नही हो सकता है। कान और कानेयके साथ कार्यस्थान और कार्योग्रका मी विचार करना आवरयक होता है।

किसी-किसी का मत है कि प्रश्नकानेश कानको और कार्येश कार्यस्थानको देखे तो कार्य विद्ध होता है।
पदि कानेश कार्यस्थानको और कार्येश कार्यस्थानको देखे तो भी कार्य विद्ध होता है अथवा कानस्थानमें
रहनेवाका कार्यश्यानको और हार्येश कार्यश्यानको देखे तो भी कार्य विद्ध होता है। यदि प्रश्नकुण्डकीमें
ये तीनों बको योग हों और कार्य या कार्यस्थानके कपर पूर्णवकी चम्द्रमाको दृष्टि हो तो अति श्रोप्र अवर
परिश्रमसे ही कार्य विद्ध होता है। कार्यविद्धिका एक सम्य योग यह भी है कि यदि प्रश्नकन द्यम प्रहके
पद्यग्में हो या श्रमग्रहसे युद्ध हो, अथवा मेपादि विषमराश्चि करन हो तो शीप्र ही कार्य विद्ध होता है।

मूर्जीदय अर्थात् मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृक्षिक और कुम्स प्रश्नकम्म हो और श्रममह-सुब, शुक्र, गुर और सबल चन्द्रमा क्रानमें हों तो प्रश्नका फल शुम और पृष्टोदय अर्थात् नेप, हुप, कर्क, धनु और सकर प्रश्नक्रममें हो और क्रानमें पापप्रह हो तो अशुभ फल कहना चाहिए ! केन्द्र(१।४।७)१०)और नवस,पञ्चस स्थान

१. "सिंहस्याधिपति सूर्यः कर्कटस्य निशाकर । मेधवृष्टिकयोशींम कन्यामिषुनयोर्बुघ ॥ घनुमीनयोर्गन्नी तुलावृषययोर्मृ गु । शनिर्मकरकुम्मयोद्य राशीनामिष्या इसे ॥"—ज्ञानप्रदीपिका पृ० ३ । २. शत्रुवर्ग-"वृषस्य वैरी दिनकृत् चन्द्रादित्यो मृगोररी । बृहस्पते रिपृशींम सितचन्द्रात्मजी विना । शनेदच रिपव सर्वे तेषा तत्तद्वप्रहाणि च ॥" मित्रवर्ग-"भीमस्य मित्रे खुकजी मृगोर्शार्राकिमित्रिण । अङ्गारक विना सर्वे बृषस्य सहित्रहाणि मन्त्रिण । लादित्यस्य गुर्शित्र श्वनेविद्युद्यार्णवा । सास्करेण विना सर्वे बृषस्य सहृदस्त्या ॥ चन्द्रस्य मित्र जीवजी मित्रवर्ग उदाहृत ॥"—ज्ञानप्रदीपिका पृ० २—४ । ३. प्र० मू० पृ० १४ । ४. दै० वि० पृ० ११-१२ ।

में ग्रुम शह हो और वेन्द्र तथा वष्टम स्थानको खोवकर तृतीय, पष्ट वीर एकादश स्थानमें अग्रुम शह हों तो पूलनेवालेके मनोरयोंकी सिद्धि होती है। केन्द्रका स्वामी करनमें हो व्यथा उसका सिन्न केन्द्रमें हो और पाप शह केन्द्र और बारहवें भावके कतिरिक्त कन्य स्थानोंमें हो तो कार्यसिद्धि होती है। पुरुप राशि कर्यात् मेप, मिश्रुन, सिंह, तुला, चल्ल वीर कुन्म शरनलगन हों बीर करन, चतुर्थ, सक्षम और दशम स्थानमें श्रुम शह हों हो भी कार्यकों सिद्धि होती है। कन्या, तुला, मिश्रुन, कुन्म और नर सक्षक राशियों शरनलगन हो और लग्नमें श्रुपमां हों तो भी कार्यकों सिद्धि सममनी चाहिए। चतुरपद अथवा द्विपद राशियों क्रममें हो और पापश्रहसे शुक्त हों, उन पापश्रहोंसे हममनी चाहिए। चतुरपद अथवा द्विपद राशियों क्रममें हो और पापश्रहसे शुक्त हों, उन पापश्रहोंसे हम श्रुमशहोंकी क्रम्मय स्थान के स्थान क्ष्मय क्ष्मय के स्थान क्ष्मय क्ष्मय क्षम कीर चार्यकों कार्यकों हो हो तो श्रुम और पापश्रहोंकी हिए हो तो अश्रुम फल जानना चाहिए। चिद्व क्रमका स्वामी चतुर्यकों और कार्यमावकों श्रुपमां कार्यकों श्रिप कार्यमां कार्यमां कार्यमां कार्यकों श्रिप कार्यमां कार्यमां कार्यमां कार्यमां कार्यमां कार्यकों सिद्ध कहनी चाहिए।

अनभिहत प्रश्नाच्र श्रीर उनका फल

इदानीमंनिमहतानाह—अकारास्वरसंधुंकानन्यस्वरसंयोगनिर्वतान् अ क च ट त प य शादीन् ङ व ण न मांश्च प्रश्ने पतिताननिमहतान् ब्रुवन्ति । ज्याधिपीडां परवर्षे शोकसन्तापदुःखमयपीडाञ्च निर्दिशेत् ।

अर्थ — अय अनिमहत्त प्रश्नाचरोंको कहते हैं — अकार स्वररहित और अन्य स्वरींसे रहित अ क च इ स प य श ह ज ज न म ये प्रश्नाचर हो तो अनिमहत्त प्रश्न होता है। यह अनिमहत्त प्रश्न स्ववर्ग-चरींसें हो तो अवर व्याधि और शीहा एव अन्य वर्गाचरींमें हो तो पूर्णतः शोक, सन्ताप, तुःख, अय और पीडा एक जानना चाडिए।

. विवेचन—किसी-किसीके अससे प्रथम—पंचम, प्रथम—चतुर्यं, हितीय—पचम और एतीय—पचम वर्गके संयुक्त वर्णोकी अनिमहत्त संज्ञा बतायी गई है। चन्द्रोन्मीलन प्रश्नके अनुसार पूर्वं और उत्तर वर्गे संयुक्त वर्णोकी अनिमहत्त संज्ञा बतायी गई है। चन्द्रोन्मीलन प्रश्नके अनुसार पूर्वं और उत्तर वर्गे संयुक्त वर्णोकी अनिमहत्त सङ्गा होती है और जब प्रश्नावरोंमें केवल पचमवर्गके वर्ण हों तो उसे अवातम कहते हैं। अवातन प्रश्नका फळ आवन्स अनिष्टकारक होता है। इस प्रस्थके अनुसार अनिमहत्त प्रश्नका फळ रोग, शोक, हु ख, अब, धनहानि युव सन्तानकष्ट होता है। बैसे—प्रोत्तीलाल प्रश्न पाष्ट्रों आपा, क्योतियोंने उससे किसी फूळका नाम पूक्ता तो उसने चमेलीका नाम लिया। चमेली प्रश्न वाक्यका प्रारमिक अपर 'च' है, इसमें अ स्वर और चू व्यक्तनका संयोग है, हितीय अवर 'मे'में यू स्वर और मू व्यक्तनका संयोग है तथा त्रतीयाचर 'की'में इं स्वर और क् व्यक्तनका संयोग है। इस विश्लेपणमें अ + च + मू ये त्रीन वर्ण अनिमहत्त, ई अमिश्लिस, यू आलिमित और 'क्' अभिहत्तसङ्गक हैं। "प्रस्थस्त अवराणि शोध-पिता वोऽधिकः स एव प्रश्नः" इस नियमके अनुसार यह प्रश्न अविस्तत्त हुआ, स्वांकि सबसे अधिक वर्ण अनिमहत्त सर्गके हैं। किसी-किसीके मतसे प्रथम वर्ण जिस प्रश्नका हो, वही प्रथान क्रयंसे के किया जाता है। जैसे उपर्युक्त प्रश्न वाक्यमें 'च' अवरमें स्वर असम वर्ण जिस प्रश्नका हो, वही प्रथान क्रयंसे के किया जाता है। जैसे उपर्युक्त प्रश्न कर उसे व्यक्तमिहत ही मान स्वित्त जाता है। जिसे उपर्युक्त प्रश्न कर उसे व्यक्तमिहत ही मान स्वित्त जाता।

१ तुळना—के॰ प्र॰ र॰पृ॰ २८। के॰ प्र॰ स॰ पृ॰ ५। च॰ प्र॰ इलो॰ ३५। केरलस॰पृ॰ ५। ब्योतिपम॰ पृ॰ ४। २. युक्तानि क॰ मु॰ । ३ स्वयं परवर्गे व्याधिपीडिताना घोकसन्तापदु समयपीडा निर्देशेतु क॰ मु॰ ।

#### अभिधातित प्रश्नाचर और उनका फल

अथोभिषौतितानि —चतुर्थवर्गाचराण्युपरि प्रथमवर्गाचैराण्ययः पातितान्यभिघाति-तानि मवन्ति घक, अन्व इत्यादि । पश्चमवर्गाचराण्युपरि द्वितीयवर्गाचराण्यधः पाति-तान्यभिघातितानि मवन्ति कख, बक्ष इत्यादि । अनेने पितृचिन्ता मृत्युं च निर्दिशेत् ।

श्र्ये—अभिवासित प्रश्वाचर कहते हैं। चतुर्यं वर्गांचरके कपर और प्रथम वर्गांचरके नीचे रहनेपर परस्परमें परावर्तन हो जानेसे अर्थात चतुर्यं वर्गांचरके पूर्ववर्ती और प्रथम वर्गांचरके परवर्ती होनेसे अभि-घातित प्ररम होते हैं। जैसे वक, कच, ढट, अप, घत, वय हस्वादि। पचम वर्गांचरके कपर और द्वितीय वर्गांचरके नीचे रहनेपर परस्परमें परावर्तन हो जानेसे अर्थात् पंचम वर्गांचरके पूर्ववर्ती और द्वितीय वर्गांचरके उत्तरवर्ता होनेसे अभिवातित प्रश्व होते हैं। जैसे इख, जच, यह इत्यादि। मूक प्रश्नोंके विचारमें अभिवातित प्रश्नाचर होनेपर पिता सम्बन्धी चिन्ता और सुखु फकाहेश समस्रमा चाहिए।

विवेचन—भिम्मातित प्रश्य अत्यान्त अनिष्ठकर होता है। इसका छक्षण मिन्न-मिन्न भाषायोंने मिन्न-मिन्न प्रकारका बताया है। कोई बनुर्थ-प्रयम, तृतीय-द्वितीय और बनुर्य-तृतीय वर्गके वर्णोंक प्रश्न क्रेणीम रहनेपर अमिवातित प्रश्न कहते हैं, तथा अन्य किसीके मतसे प्रश्नकर्कों कमर, इदय, हाथ, पैरको मछता हुआ प्रवन करे तो भी अमिवातित प्रश्न होता है। इस प्रन्थानुसार यदि प्रश्नक्रेणीके सभी वर्ग चतुर्थ वर्गोंबर और प्रथम वर्गोंबरके हों अथवा पत्रम वर्गोंबर और द्वितीय वर्गांबरके हों तो अमिवातित प्रश्न समजना चाहिए। जैसे मोहन प्रश्न पूछने आया, ज्योतिपीन दससे किसी कपबेका नाम पूछा तो दसने योतीका नाम बताया। मोहनके इस प्रश्न वाक्यमें 'वो' वर्ग चतुर्थ वर्गका और त प्रथम वर्गका है अतः यह अभि-बातित प्रश्न हुआ, इसका फक पिताकी सृत्यु वा पुरुक्ककी सृत्यु समक्षना चाहिए।

प्रश्नलानातुसार मृत्यु झात करनेकी विधि यह है कि प्रश्नलन मेन, वृप, कर्क, ध्रप्त और सकर इन राधिगोंमेंसे कोई हो और गाप प्रह—दीण चन्त्रमा, स्व, सगल, शिन चौथे, साववें और बारहवें सावमें हों कथवा सङ्गल दूसरे और नीवें भावमें हों एव चन्त्रमा अष्टम भावमें हो तो प्रचलको सृत्यु होती है। ज्योतियीको प्रश्नको फल बतलाते समय केवल एक ही योगसे सृत्युका निर्णय नहीं करना चाहिए, बिल्क हो-चार योगोंके विचारकर ही फल बतलाना चाहिए। वहाँ विशेष जानकारीके लिए दो-चार योगोंके लचा दिये जाते हैं। प्रश्नलनमें पायप्रहांका दुरुवरा योग हो, चन्द्रमा सातवें और चौथे भावमें स्थित हो, स्व, प्रश्नलनमें स्थित हो और अश्व समयमें राहुकाल समायोग हो तो प्रचल्न तिसके सम्बन्धों प्रश्न प्रश्नत है उसकी सृत्यु होती है। यदि प्रश्नकालमें वैद्युत, क्यांपात, आरलेवा, रेवती, कर्मांग, विपन्दी, दिन—मजल, झुप, गुद, ग्रुक और शाव प्रमुक्त चुक नचल, सायक्लाल, प्रातःलल और सम्याहकालकी सन्याका समय, मासकून्य, तिविद्युत्य, नचन्नकृत्य हो तथा प्रश्नकलने दीणचन्द्रमा वारहवें और आठवें सावमें हो अथवा वारहवें और आठवें सावपर राष्ट्रपहनी हि । एरनेक् और अध्येशका ह्य्यशाल योग हो, पापप्रह क्षानेश कौर अध्येशको देखते हों, क्ष्मण क्ष्मण होती है। एरनेक् और अध्येशका ह्य्यशाल योग हो, पाप्प क्षानेश कौर अध्येशको हेवते हों, चन्द्रमा कुठवें स्थानमें हो और सप्तमेशके साथ चन्द्रमाका इत्यवाल हो बयवा सप्तमेश कुठवें स्थानमें हो तो रोगी पुरुवके विपयों पुले जानेपर उसकी सृत्यु होती है। वहि क्ष्मोश और चन्द्रमाका अध्यस्प प्रहोंके साथ

<sup>&#</sup>x27; ' १ तुस्रमा—के॰ प्र॰ स॰ पृ॰ ५ । २ अभिषातित क॰ मू॰ । ३ बर्गीण क॰ मू॰ । ४ पातितानीति पाठो नास्ति क॰ मू॰ । ५ अनेनेति पाठो नास्ति क॰ मू॰ । ६ बृ॰ पा॰ हो॰ पृ॰ ७४० । ७ बृ॰ पा॰ हो॰ पृ॰ ७४३–७४४ । ८ प्र॰ वै॰ चा॰ पृ॰ ७ ।

इत्यराज योग हो सथवा चन्द्रमा और कम्नेश केन्द्र सौर अष्टम स्थानमें स्थित हो और चन्द्रमा श्रम प्रहोंसे अदृष्ट हो तथा चन्द्रमाने साथ कोई शुभग्रह भी नहीं हो और कम्नेश अस्त हो अथवा कमका स्वामी सातवें भावमें स्थित हो तो रोगीकी सुत्यु कहनी चाहिए। यदि कममें चन्द्रमा हो, बारहवें भावमें शिन हो, सूर्य आदमें शानि हो, सूर्य आदमें शानि हो, सूर्य आदमें भावमें श्रीर अहुक दुसर्वे भावमें सियत हों और बक्ष्याम् बृहस्पित कममें नहीं हो तो पुण्कुक जिस रोगीके सम्बन्धमें प्रश्न करता है उसकी मृत्यु होती है। कम्म, चतुर्य, प्रश्नम और द्वाद्य इन स्थानों-में पापपाह हों तो रोगके चाश करनेवाले होते हैं। पर कुटवें, कम्म, चौथे, सातवें और दसवें मावमें पापपाहों रोगीकी सुत्यु होती है। सुत्यु सम्बन्धी प्रश्नके विचारमें इस बातका ध्यान रखना परम आवश्यक है कि द्विसीयेश और अष्टमेशका योग म हो। यह बोग मिस्तवतः सुत्युकी सुचना देता है।

# ञ्रालिङ्गित, ञ्रभिधूमित ञ्रौर दग्ध प्रश्नाचर

अथालिङ्गितादीनि-अ इ ए ओ एते स्वरा उपरितः संयुक्तान्तराण्यधेः क िक के को इत्याद्यालिङ्गितानि भवन्ति । आ ई ऐ अऔ एते चत्वार एतद्युक्तॅन्यझनान्तराण्यभि-घूमितानि भवन्ति । उ ऊ अं आः, एतद्युक्तन्यझनार्न्तराणि दग्धानि ।

अर्थ — भ इ ए जो ये चार स्वर प्रवेवतीं हों और सयुक्ताक्षर-व्यक्षय परवर्ती हों तो आिक्षित प्रश्न होता है, जैसे कि के को इत्यादि । आ ई ऐ जी ये चार स्वर व्यक्षनोंमें सयुक्त हों तो अभिधूमित प्रश्न होता है और उ क अं अः इन चार स्वरांसे सयुक्त व्यक्षन दग्यावर कहकाते हैं ।

विवेचन--- प्रश्नाकर सिद्धान्तके अनुसार मालिद्वित, अभिष्मित और राज प्रश्नोंका ज्ञान तीन प्रकार-से किया जाता है-अरनवानपके स्वरोंसे, धर्या-बेष्टासे और प्रारम्भके उचरित वानपसे । यदि प्ररनवानपके प्रारम्भमें या समस्त प्रश्नवास्थमें अधिकांश स ह ए तो ये चार स्वर हों तो आलिहित प्रश्न, सा ई ऐ औ ये चार स्वर हो तो असिधूमित प्रश्न और उ ऊ मं मः ये चार स्वर हों तो वृग्य प्रश्न होता है। आलिहित प्ररत होनेपर कार्योसिद्ध, अभिश्रमित होनेपर धनकाम, कार्योसिद्ध, मिन्नागमन पूर्व वशकाम और उत्प प्रश्त होनेपर हाल, शोक, चिन्ता, पीढा एव हानि होती है। जब पूछनेवाका दाहिने हाथसे दाहिने अहको बुजकाते हुए प्रश्न करे तो भाकिहित प्रश्न, दाहिने अथवा बाँचे हाथसे समस्य ग्ररीरको खुजकाते हुए प्रश्न करे तो असिष्मित प्रश्न और शेते हुए नीचेकी और दृष्टिकिये हुए प्रश्न करे तो दग्य प्रश्न होता है। चर्या-चेष्टाका अन्तर्भाव प्रश्नाक्षरवाले सिद्धान्तर्से होता है. अतः प्रश्नवास्य या आर्रान्मक उचारित वास्पले विचार करते समय चर्या वेष्टाका विचार करना भी निवान्त आवस्यक है। इन आखिहत, अभिश्मित इत्यादि प्रश्नोका सरवन्य प्रश्नशास्त्रसे अत्यधिक है। आगेवास्ता समस्त विचार इन प्रश्नोंसे सम्बन्ध रखता है। गर्ग मनोरमादि कतिएय प्रश्नप्रन्थोंमें आखिद्वित काक, असिध्सित काछ और दश्यकाछ इन तीन प्रकारके समयोपरसे ही पिण्ड बमाकर प्रश्नोंके उत्तर दिये गये हैं। यदि पूर्वार्ट्स कालमें प्रश्न किया जाय तो भालिद्वित. मध्याह कालमें किया बाय तो अभिधूमित और अपराह कालमें किया जाय तो दग्य प्रदन कहलाता है । सस्यकी यह सज्जा भी प्रशासत्वाले सिद्धान्तसे सम्बद्ध है। बतः विचारककी भाकितितादि प्रम्नोके करर विचार करते हए पूर्वाह, सच्याह और अपराहके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिए ! प्रधान रूपसे फल बतलानेके लिए प्रश्नवान्थके सिद्धान्तका ही अनुसरण करना चाहिए। स्ट्राहरण-वैसे मोहनने आकर पूछा कि 'मेरा कार्य सिद्ध होगा या नहीं है' इस प्रारम्भिक उचरित वाक्यको प्रशन-वाक्य

१ 'अर्घ' पाठो नास्ति—ता० मू०। २ च० प्र० स्को० ३६। के० प्र० र० पृ० २८। के० प्र० सं० पृ० १८। के० प्र० पृ० १८। के० प्र० प् पृ० ५।३ आर ६ ए ऐ—ता० मू०। ४ एतः अवसर्गाणि—कं० मू०। ५ के० प्र० र० पृ० २८। चं० प्र० स्को० ३७-स० पृ० ६। ग० म० पृ० १।६ व्यवस्थानि—कं० मू०। ७ के० प्र० र० पृ० २८। चं० प्र० स्को० ३७-३८। के० प्र० स० पृ० ६।८, ग० म० पृ० १।

मानकर इसका विश्लेषण किया हो—स+ए+र्+का+क्+का+र्+स्+स्+स्+स्+द्+स्+ध्+ अ + द्+ ओ + ग्+ मा यह स्वरूप हुआ। । इसमें ए ज इ व बौर को ये पाँच मात्राएँ आिक्रित और आ आ एव आ ये तीन मात्राएँ अभिष्मित प्रश्नको हुईँ। एवेंकि नियमानुसार परस्पर मात्राओंका संशोधन करनेपर आिक्रित प्रश्नको मात्राएँ सिक्क हैं अतः इसे आिक्रित प्रश्न सममना चाहिए। इस प्रश्नका धनलाम एवं कार्यसिद्धि आदि फक बतकाना चाहिए।

प्रश्रुवनानुसार करनेश और एकाद्रशेशके सम्बन्धका नाम ही आिक्रित प्रश्न है, क्योंकि कान का स्वामी छेनेवाळा होता है और म्यारहवें सावका स्वामी देनेवाळा होता है अतः जब दोनो ही मह एक स्थानमें हो नायें तो लाम और कार्यसिद्धि होती है। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त मोग सभी सफल होगा जब म्यारहवें मावको चन्द्रमा देखता हो क्योंकि सभी राजयोगादि उस्कृष्ट योग चन्द्रमा की इष्टिके बिना सबक वहाँ हो सकते हैं। स्थारहवें भाव का स्वामी, दसवें भावका स्थामी, साववें सावका स्थामी, इन प्रहोंके पूर्व कान भावके स्थामीक सम्यन्थका नाम अभिच्नित प्रश्न है। उपर्युक्त ग्रहोंके बकावकसे उक्त स्थामीका बृद्धि हास अवगत करना चाहिए।

विद खानका स्वामी झुठवें भावमें अवस्थित हो और झुठवें भावका स्वामी आठवें भावमें स्थित हो तो दुग्ध प्रस्त होता है। इसका फुछ अस्यन्त जनिष्टकर होता है।

#### उत्तर और अधर प्रश्नाचरोंका फल

गाथा—

#### जे अभ्वराणि भिहियाँ पण्हादि सचि उत्तरा चाहु। याता जाण सरळळाहो अहरो ईंसज्जुए विद्धिं।।

ध्यर्थ---पहळे उत्तरीचरीचरीचर, उत्तरीचरीचर, उत्तरीचराचर, उत्तरीचर, उत्तरीचराघर आदि जो दस मेद प्रश्ती-के कहे गये हैं, उनमें उत्तर प्ररनाचरवाळे प्रश्नमें सब प्रकारसे जास होता है और अधर प्ररनाचरवाळे प्रश्नमें हावि-श्रद्धम होता है।

विवेचन—एक्कुक प्रशासरों आदिमें उत्तर स्वर वर्ण हों तो वर्तमानमें ग्रम; अवर हों तो अध्यः, उत्तरोत्तर स्वर वर्ण हों तो राजसम्मान प्राप्ति; अधराधर स्वर वर्ण हों तो रोगप्राप्ति, उत्तराधर स्वर वर्ण हो तो सामान्यतः सुखप्राप्ति, उत्तराधिक स्वर वर्ण हो तो धन-धान्यको प्राप्ति, अधराधिक स्वर वर्ण हों तो धन-हानि एवं अधराधिक स्वर वर्ण हों तो महाकष्ट कहवा चाहिए। आचार्यने उपर्युक्त गाथामें 'उत्तरा' शब्दके द्वारा पाँचों प्रकारके उत्तरप्रवर्गका प्रहण कर श्रम फळ बताया है और 'अहरो' शब्दके द्वारा पाँचों प्रकारके अधरप्रवर्गका प्रहण कर निकृष्ट फळ कहा है। ताल्यमं यह है कि यहाँ सामान्यतः एक हो उत्तरसे उत्तर शब्द संयुक्त समी उत्तरोंका प्रहण किया है, इसी प्रकार अधर प्रवर्गकों भी समसना चाहिए!

प्रवनशासके अन्य अन्योंमें उत्तर और अधर प्रवनींके सेव्-प्रसेद कर विभिन्न प्रकारींसे फर्लोका निरू-पण किया गया है। तथा गमनागमन, हानि-छाम, स्वय पराजय, सफ्डता-असफ्डता आदि प्रवनींके वक्तरींमें उत्तर स्वर संयुक्त प्रवनींको ओड और अधर स्वर संयुक्त प्रश्नोंको विक्रष्ट कहा है।

#### उपसंहार

एभिरष्टिभिः प्रकारैः प्रश्नाचराणि शोधियत्वा पुनरुत्तराधरविभागं कुर्यात् । अर्थ- इत संयुक्त, बस्यकुक्त, बस्यक्त, बनिश्चत आदि आठ प्रकारके प्रश्नोंको शोधकर उत्तर, अधर और सधरोत्तरादिका विभाग कर प्रश्नोंका उत्तर कहना चाहिए।

१ मु० दी० पृ० ५९। २ भु० दी० पृ० ५९। ३ मणिदा—ता० मू०। ४ णिदि—क० मू०।

गाथा--

#### अहरोत्तर निगोत्तर निगण य संजुत्तं अहरं । जाणह पण्णायंसो जाणह ते हानणं सयलं ॥

अर्थ-अधरोत्तर, बर्गोत्तर और वर्गसंयुक्त जधर इन मर्गोके द्वारा वो प्रश्नको नानता है वह सभी पदार्थीको नानता है अर्थात् उपर्युक्त सीनो सगो द्वारा संसारके सभी प्रश्नोंका उत्तर दिया ना सकता है।

#### उत्तरके नौ भेद और उनके लच्चण

उत्तरा नव विधाः—उत्तरोत्तरः, उत्तराधगः, अधरोत्तरः, अधराधरः, वर्गोत्तरः, अधरोत्तरः, स्वरोत्तरः, गुणोत्तरः, आदेशोत्तरश्चेति । अकवर्गाद्यतरोत्तरौ । चटवर्गा-द्यतराधरौ । तपवर्गावधरोत्तरौ यशवर्गावघराधरौ अथ वर्गोत्तरौ प्रथमतृतीयवर्गौ । द्वितीयचतुर्थ वर्गावचरोत्तरौ । पश्चमवर्गोऽण्युमयपचाम्यामेकान्तरितमेदेन वर्गोत्तरौ वर्गाधरौ च द्वातव्यौ । क ग छ च ज अ ट ड ण त द न प व म य छ श सा एतान्येकोनविंशत्यचराष्यु तराणि भवन्ति ।

शेषाः ख च झ क ठ ढ च च फ म र व प हारचतुर्दशाचराण्यधराणि भवन्ति । 'अ इ उ ए ओ अं एतानि षडचराणि स्वरोत्तराणि भवन्ति । आ ई ऊँ ऐ औ अः, एतानि पडचराणि स्वराधराणि भवन्ति । अ च त याः रुगोत्तराः । क ट प य शाः रुगाधराः । ड ज द लाः गुणोत्तराः । ग ड व हाः गुणोधराः भवन्तीति गुणोत्तराः ।

अर्थ — उत्तरके मी भेद हैं — उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधरोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तर, अधरोत्तर, स्वरोत्तर, गुणोत्तर धीर आदेगोत्तर। अ जीर चवर्ग उत्तरोत्तर, प्रवर्ग और उत्तराधर, तवर्ग धीर पवर्ग अधर रोत्तर और शवर्ग और एवग अधराधर होते हैं। प्रथम और तृतीय वर्गवाके अधर वर्गोत्तर, व्रितीय और चतुर्य वर्गवाके अधर अधरोत्तर एवं पक्षम वर्गवाके अधर दोनों — प्रथम और तृतीयके साथ मिका देनेसे क्रमग्रा वर्गोत्तर और वर्गाधर होते हैं। क ग द च व च ट ण त द व प व म य छ श स वे १६ वर्ण वत्तरसंज्ञक, श्रेप क व इ म द व च च क म द व प इ वे १६ वर्ण ध्वर संज्ञक, अ च त य उ व द छ वे म वर्ण गुणोत्तर सञ्जक और क द प ग ग व व इ वे म वर्ण गुणोत्तर सञ्जक और क द प ग ग व व इ वे म वर्ण गुणोत्तरसंज्ञक होते हैं।

विवेचन — प्रश्नकर्तांके प्रश्नाकरोका पहले कहे गये संयुक्त, असंयुक्त, असिहत, अनिसहत, असिहत, अ

१ ''उत्तरा विषमा वर्गा समा वर्गाष्टकेऽषरा । स्वेग्चरोत्तरी जेमी पूर्ववच्चाधराधरी ॥''—के० प्र० र० पृ० ४ । २ के० प्र० र० पृ० ५ —६ । च० प्र० क्ळो० १८, २७—३० । ३ वर्गावधरोत्तरी—क० पू० । ४ इवानी स्वरोत्तर वस्पाम ——ब इ उ ए जो अ इ उत्तरा ।—ता० मू० । ५ बाई क ऐ जो अ अधरा —ता० मू० । ६ अधरा —ता० मू० । ८ उत्तरा —ता० मू० १ । ९. अधरा —ता० मू० ।

#### आलिङ्गित ( पूर्वीह्न ) कालमें पिण्ड बनानेकी विधि

यदि आिलिङ्गित काळका प्रश्न हो तो वर्ग संस्थासिंहत वर्णकी संस्थाको वर्ग संस्थासिंहत स्वरकी संस्थासे गुणा करनेपर को गुणनफळ काचे वही पिष्ट होता है ।

# (१) स्वरसंख्याचक्र

| स  | = 5        | ई        | = 8 | 氧 | = 0        | ख् | = 10<br>= 99<br>= 92 | भो           | = 93 |
|----|------------|----------|-----|---|------------|----|----------------------|--------------|------|
| का | <b>≡</b> ₹ | ਫ        | =4  | 嘅 | = 5        | ď  | = 11                 | <b>ध</b> ी   | = 18 |
| ₹  | = 8        | <b>6</b> | = 1 | € | <b>3</b> = | पे | = 12                 | 9 <u>7</u> ; | = 18 |

#### (२) वर्गसंख्याचक्र

#### अवर्ग = १ क्वर्ग = १ चवर्ग = १ दवर्ग = १ तवर्ग = ४

पवर्ष

# (३) केवलवर्णसंख्याबोधकचक

| क≃ 1,    | स= २,         | ग = ३, | च= ४,  | <b>ह</b> ≃ ५, |
|----------|---------------|--------|--------|---------------|
| च= ३,    | इ= २,         | ज = ३, | ₩= 8,  | म=५,          |
| ₹= 1,    | ड= २,         | ₹= ₹,  | द = ४, | ण = ५,        |
| स= १,    | थ = २,        | व = ३, | च = ४, | न= ५,         |
| q = 1,   | <b>₹= ₹</b> , | व= १,  | स = ४, | स=५,          |
| ₹ = ₹,   | ₹ = ₹,        | क= ३,  | व = ४, |               |
| হ্য = 1, | ₹= ₹,         | स = ३, | ₹ = 8, |               |
| 41 = 1,  | 4=4,          | લ = ₹, | £ - 4, |               |

# ( ४ ) वर्गसंख्यासहित स्वरों और वर्णोंके ध्रुवाङ्क

| अधर्ग १  | अन्त, आन्न, इन्न, ईन्फ, उन्न, उन्न, अन्तम, अनुन, उद्देश,<br>स्व ११, प्रदेश, प्रे १६, अने १४, अने १५, अन्य १६, अर्थ, |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कवर्ग २  | क् दे, स् ४, ग् ५, ज् ६, इ ७,                                                                                       |
| भवगं ३   | च ४, ज ५, ज् ६, म् ७, ह्द,                                                                                          |
| रवर्ग ४  | द् ५, ड् ६, इ ७, इ म, स् ६,                                                                                         |
| त्रवगे ५ | त् ६, थ् ७, द् ८, घ् ६, न् १०,                                                                                      |
| पवर्ग ६  | प् ७, फ् ट, ब् ६, म् १०, स ११,                                                                                      |
| यवर्ग ७  | ब्म, र् ६, ळ् १०, व् ११,                                                                                            |
| शवरों ह  | श् ६, प् १०, स् ११, ह् १२, त्र् १६, प् १४, श् १५,                                                                   |

सदाहरण—जैसे मोतीकालने प्रातःखाल कर्ं बने प्रश्न किया कि हमारे घरमे पुत्र होगा या कन्या ? यह प्रश्न प्रतिहमें होनेके कारण बाळिद्वित कालका है। इसिल्यु प्रस्तृक्त फलका नाम पूड़ा तो उसने अवारका नाम किया। प्रस्तृकके इस प्रश्नवाक्यका विरलेखण = ( अ + न् + आ + र् + अ ) हुआ; यहाँ दो न्यक्षल (निन्हें वर्ण कहा गया है) और तांन स्वर हैं इसिक्य चौथे बककी वर्गसंख्या सिहत वर्णसंख्या (१० + १) = १६ को वर्ग संख्या सिहत स्वर संख्या (२ + १ + २) = ७ से गुणा किया तो १६ × ७ = १२३ पिण्डसंख्या हुई । इसमें निम्न प्रकार अपने-अपने विकल्पानुसार माग देनेपर फलाफल होता है—असिद्धिविषयक प्रश्नके पिण्डमें २ का माग देनेसे १ शेष वर्ष तो कार्यसिद्ध और शून्य वर्ष तो असिद्धि; लाभालाभविषयक प्रश्नके पिण्डमें २ का माग देनेसे १ शेषमें लाम और शून्य शेषमें हानि, दिशा-विषयक प्रश्नके पिण्डमें ३ का माग देनेसे १ शेषमें स्वता निषयक प्रश्नके पिण्डमें ३ का माग देनेसे १ शेषमें युन्न, २ शेषमें कन्या और शून्य शेषमें गर्भहानि एव कालविषयक प्रश्नके पिण्डमें ३ का माग देनेसे १ शेषमें यून, २ शेषमें वर्षमान और शून्य शेषमें मिल्यन्तकाल समक्षना चाहिए। उपर्युक्त उदाहरणमें सन्तानविषयक प्रश्न होनेके कारण पिण्डमें ३ का माग दिवा—१३३ — ३ = १४ मागफल और शेष १ रहा, असः इसका फल युन्नमानि समक्षना चाहिए।

#### अमिधूमित कालमें पिण्ड बनानेकी विधि

भभिभूमिस कासका प्रश्न हो तो केवल स्वर संख्याको केवल वर्ण सवयासे शुणा करनेपर पिण्ड होता है।

सद्बहरण—मोतीकालने अभिष्मित ( मध्याह्न) समयमँ पृक्षा कि हुन्से व्यापारमें काम होगा पा
नहीं ? मध्याह्वका प्रश्न होनेसे उससे फळका नाम पृक्षा तो उसने सेवका नाम बताया। पृथ्कृक मोतीकाक-के प्रश्नवाक्यका विरक्षेपण (स्+य+य्+थ) यह हुआ। इसमें स्+य्ये हो वर्ण (व्यक्षन) और ए+अ ये हो स्वर्ष हैं। प्रथम और तृतीय थकके अनुसार क्षमग्राः वर्ण और स्वर सक्या (३+४)=७ व्यक्षन सत्या और (११+१)=१२ स्वर संत्या हुई। इनका प्रस्पर गुणा करनेसे १२ ×७= ६४ विष्ट हुआ, कामाकाम विषयक प्रश्न होनेके कारण विष्टमें २ का माग दिया तो—=४ -२ = ४२ छन्ध, शेष छून्य रहा, अतः इस प्रश्नका फळ हानि समस्यना चाहिए।

#### दग्ध कालमें पिण्ड बनानेकी विधि

यदि दर्भ ( परास् ) कालका प्रश्न हो सो केवल वर्गकी सक्याको वर्ण ( न्यक्षन ) की संक्यासे गुणाकर गुणनफलमें स्वरो और वर्णोंकी संक्या मिळानेपर पिष्ट होता है ।

चदाहरण—मोतीलालने दग्य कालमें आकर पूछा कि मैं परीचामें उचीणं होतँगा या गहीं ! इस प्रश्नमं भी उससे फलका नाम पूछा तो उसमें दादिम कहा। इस प्रश्न वाश्यका (द्+ आ + ड्+ इ+ स + अ) यह विश्लेषण हुआ, हितीय चक्राजुसार वर्ग संस्था (तफ + 20 + पर) = १५ हुई तथा तृतीय चक्रा-जुसार वर्ण सक्या (द्६ + ड्६ + सफ) = १९ हुई। इन दोनोंका परस्पर गुणा किया तो ११ × १५ = १६५ हुआ, इसमें प्रथम चक्राजुसार स्वर सक्या (आ २ + इ ६ + अ १) = ६ जोब दो तो १६५ + ५ = १७१ हुआ, इस योगफलमें वर्ण संस्था (द् ६ + ड् ६ + स ५) = ११ मिलावा तो १७१ + ११ = १८६ पिण्ड हुआ। कार्यसिद्धि विषयक प्रश्न होनेके कारण २ से माग विचा तो १८२ - २ = ६१ ल्ड्य और शेष ग्रुस्य रहा। अतपुत्व इस प्रश्नका फल परीकामें अनुत्तीणें होना हुआ।

# **जादेशोत्तर ज्ञीर उनका फल**

अथादेशोचराः-पृज्छकस्य वाक्याचराणि प्रथमतृतीयपश्चमस्थाने उत्तराः, द्वितीय-चतुर्थेऽघराः । यदि दीर्घमचरं प्रश्ने प्रथमतृतीयपश्चमस्थाने दृष्टं तदेव लामकरं स्यात् , शेपा अलामकराः स्युः । 'जीवितमरणं लामालामं साघयन्तीति साघकाः । अ इ ए ओ एते तिर्यङ्मात्र-'मूलस्वराः । तिर्यङ्मात्राः तिर्यग्द्रव्यमघोमात्राः अघोद्रव्यमूर्घ्वमात्राः, ऊर्घ्वद्रव्यं तिष्ठन्तीति कथयन्तीत्यादेशोत्तराः ।

अर्थ-आदेगोत्तर कहते हैं कि प्रश्नकर्जां प्रथम, तृतीय और पश्चमस्थान के वाक्यावर उत्तर एवं वितीय और पत्चर्य स्थानके वाक्यावर अपर कहळाते हैं। यदि प्रश्नमें दीर्घांचर, प्रथम, तृतीय और पश्चम स्थानमें हों तो छाम करानेवाळे होते हैं, त्रोव स्थानोमें रहनेवाळे दीर्घांचर अथवा उपर्युक्त स्थानोमें रहनेवाळे हस्ट और प्रधानस्थ अखाय (हानि) करानेवाळे होते हैं। सावक इन प्रश्नाचरीयरसे जीवन, सरण, जास और अलाम आदिको अवगत कर सकते हैं। ज इ ए जो वे चार तिर्यद्मात्रिक मूळ स्थर हैं। विर्यद्मात्रिक प्रश्नमें तिर्यद्-तिरहे स्थानमें वृत्य और कथ्न-मात्रिक प्रश्नमें कथ्यस्थानमें वृत्य है, इस प्रकारका प्रश्न कळ जानवा चाहिए।

विवेचन — प्रशासरोके नाना विकल्प करके कलका विचार किया गना है। पूर्वोक्त उत्तर, अधर, उत्तरावर आदि नौ भेदोंका विचार कर सूचम कल निकालमेके लिए आदेशोत्तरका मी विचार करना आवरवक है। एक्क्क प्रश्नाचरोमें प्रथम, नृतीय और प्रश्नम स्थानकी उत्तर, ब्रितीय और चतुर्वकी अधर एवं अ इ ए ओ इन चार इस्व मात्राओंकी तियंब् संज्ञा बतायी है। अन्यान्तरोंके अनुसार आ है ऐ औकी अधो सज्ञा तथा इन्हों प्लूत स्वरोंको कर्ष्य संज्ञा है। यदि प्रश्नाकरोंमें प्रथम, नृतीय और पश्चम स्थानमें वीर्ष अपर हों तो लासकारक तथा शेष स्थानोंमें हों तो हानिकारक होते हैं। कर्ष्य, अधः और तियंब् नादिक विचारक साथ पहले बताये गये सबुक्त, असंबुक्त आदिका सी विचार करना चाहिए। प्रश्नक साथारणतया करू बतलाने के किए नोचे एक सरक विच दी जा रही है।

#### चक्र स्थापन

| 8 | 2 | 1 |
|---|---|---|
| q | ы | 8 |
| 8 | и | ą |

इस चक्रके अहींगर अंगुड़ी रखवाना चाहिए; यदि प्रस्कृत आठ और दो-के अंकपर अंगुड़ी रखे तो कार्यामाय; इः और चारके अकपर अंगुड़ी रखे तो कार्यसिद्ध; सात और तीनके अंकपर अगुड़ी रखे तो विख्य्यसे कार्य-सिद्धि एवं नी, एक और पाँचके सकपर अंगुड़ी रखे तो शीन्न ही कार्यसिद्धि फर्ड कहना चाहिए।

#### प्रश्न निकालनेका अनुभूत नियम

प्रश्नकर्तांसे प्रातःकालमें पुष्पका नाम, मध्याद्वमें फलका नाम, अपराद्वमें किसी आराध्य देवका नाम और सार्यकालमें तालाव वा मदीका नाम पूछना चाहिए । इन उच्चरित प्रश्नाचरींपरसे पिण्ड बना-कर अपने-अपने ध्रुवांकके अनुसार प्रश्नका उत्तर देना अधिक सरक और नथार्य है ।

#### विण्ड बनानेकी विधि

पहले प्रश्न वाक्यके स्वर और व्यक्षनोंका विश्लेषण करना चाहिए । फिर स्वर व्यक्षनोंके अधराह्नी-के योगमें भिन्न-मिन्न प्रश्नांके अनुसार मिन्न-भिन्न क्षेपक नोड देनेपर पिण्ड होता है ।

१ "अथाशकविकटो वस्थामः । ठामाछाम ज्ञान साधयतीति साधका "—क० मू० । २ तिर्थह्मात्रा मूळस्वराः—ता० मू० ।

# स्वर और न्यज्ञनोंका घुवांक योघक चक्र

# अ १२ क १२ व २६ अ १२ छ १२ अ २७ छ १२ ग १५ अ ४० अ ४० ई १८ घ १० १५ अ १६ छ १५ छ १५ १० छ १३ छ १२ छ १५ छ १३ छ १२ छ १३ १३ १३ छ १३ छ १३ १३ १३ छ १३ १३ १३ १३ १३ १३ छ १३ १३ १३ १३ १३ १३ <t

# चेपक और माजक बोधक चक्र

| कार्णसम्बन्धी प्रश्त                        | क्षेपक | भाजक |
|---------------------------------------------|--------|------|
| <b>कामा</b> छा <del>गसम्ब</del> न्धी प्रश्न | 85     | ą    |
| सयपराजयसंबर्ग्धा प्रश्न                     | \$8    | 8    |
| सुष्य-हुःखसकन्त्री प्रश्ग                   | \$=    | 8    |
| याम्रासयन्थी प्ररम                          | 43     | Ŋ    |
| जीवनसरणसबन्धी प्ररत                         | 80     | 627  |
| तीर्येषात्रासंबन्धी प्रश्न                  | 24     | 900  |
| वर्पौसंबन्धी प्रश्न                         | ३२     | 2    |
| गर्भसंबन्धी प्रश्त                          | 98     | R    |

#### प्रश्नोंका फलावनोधक चक्र

|                            | 1 2 11 616 |          | _       |          |         |            |
|----------------------------|------------|----------|---------|----------|---------|------------|
| प्रस्त                     | शैव        | फरू      | शेष     | দত       | शेप     | দ্ধক       |
| कामाकामसम्बन्धी प्रश्न     | 1          | पूर्णकाम | 24      | बद्धाम   | ञ्जून   | हानि       |
| जयपराजयसम्बन्धी प्रश्त     | 1          | क्य      | ş       | सन्धि    | शूल्य   | पराजय      |
| सुबदुःश्वसम्बन्धी प्रश्न   | 1          | प्रव     | ध्र्न्य | हुःख     | ×       | ×          |
| यात्रासम्बन्धी प्रश्न      | 1          | यात्रा   | 5       | विकम्बसे | গুল্ব   | यात्राहानि |
| बीवनसरणसम्बन्धी प्रस्त     | 1          | बीविस    | ٤.      | कष्टमें  | शून्य   | मरण        |
| सीर्थयात्रासम्बन्धी प्रश्न | 1          | यात्रा   | 5       | सध्यस    | श्रून्य | असाव       |
| वर्पासम्बन्धी प्रश्व       | 1          | वर्षा    | 2       | मध्यस    | श्चुन्य | बनावृष्टि  |
| गर्भेसम्बन्धी प्रश्न       | 1          | गर्म है  | 9       | संशय     | श्च     | नहीं है    |

चदाहरण—जैसे मोदीळाळने प्रश्न पृष्ठा कि अबसेरमें रहनेवाळा मेरा सम्बन्धी बहुत बीमार था, वह वीवित है वा नहीं ? इस प्रश्नमें उसके मुखसे या किसी वाळकके मुखसे फळका नाम उचारण कराया तो वाळकने मामका नाम किया । इस प्रश्नवाक्यका विश्लेषण (आ + म + भ ) है इसमें दो स्वर और एक व्यव्जन है अतः प्रथम चक्रके अनुसार अ = १२, आ = २१ और म = ६६ के है अतः १२ + २१ + २६ = ११६ थोगफळमें द्वितीय चक्रके बनुसार चेपक ४० बोडा तो ११६ + ४० = १५६ हुमा; इसमें जीवनमरणसम्बन्धी माजक ३ का माग दिया तो १५६ - ३ = ५३ छज्य और ग्रेष सून्य रहा । तृतीयचक्रके अनुसार इसका फळ मरण जानना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्न प्रश्नोंके अनुसार विण्ड बनाकर अपने-अपने माजकका माग हैनेपर शेषके अनुसार फळ वतळाना चाहिए ।

#### योनिविभाग

गाथा-

आ इ आ तिष्णि सरा सत्तम नवमो य बारसा बीवं । पंचमञ्जद्वजमारा सदाउं सेसेग्रु तिग्रु मूरुं ॥१॥ जीवक्खरेक्केवीसा दी (ते) रहद्व्यक्खरं ग्रुणेयव्वं । एयार मूलगणिया एमिणिया पण्हकालया सन्वे ॥२॥

तत्र त्रिविधो योनिः। जीवधातुम्लमिति । अ आ इ ए ओ अः, इत्येते जीव-स्वराः षट्। क ख ग घ, च इ ज मा, ट ठ ड ढ, य श हा इति पञ्चदशञ्यञ्जनाच-राणि च जीवाचराणि मवन्ति। उ ऊ अं इति त्रयः स्वराः, त थ द घ, प फ च मा, वसा इति त्रयोदशाचराणि घात्वचराणि मवन्ति। ई ऐ औ इति त्रयः स्वराः—ङ न ण न म र ल षा इत्येकादशाचराणि मूलानि मवन्ति।

१ "प्रथम च हितीय च तृतीर्य चैव सप्तमम्। नवम चान्तिम चैव वट् स्वरा समुदाहृता ॥"—व० प्र० रह्नो० ४२। २ "ठ क क्षिमित मात्राणि त्रीणि वातृत्ययासरै ॥ यथा ठ क वं। कत्ये चैव स्वरा शेषा मूले चैव नियोचयेत्। यथा ई ऐ वौ।"—कै० प्र० रह्नो० ४३। एकहि जिनवान्त्यसप्तमिता जीवा स्वरा ठ क वम्। घातुमूलमितोऽववेषमयमुहस्तास्त्रिचन्द्रामवा ॥—के० प्र० र० पृ० ७। "धिर स्पर्धे तु जीव स्यात्पादस्पर्धे तु मूलकम्। वातुक्व मन्यमस्पर्धे बारदावचन तथा॥"—के० प्र० स० पृ० ११।३. प्रष्टव्यम्—के० प्र० र० पृ० ४१-४३। प्र० मूल पृ० १८। के० प्र० स० पृ० १८। प्र० चै० पृ० १०। ग० म० पृ० ५। अ "चत्वारः कचटावितश्च यसहा स्युर्जीवसन्ना रवी। चत्वारश्च तपादितोऽक्षरगण वातोः परं मूलके॥" —के० प्र० र० पृ० ६। के० प्र० स० पृ० ६—७। च० प्र० स्वो० ३९-४१। प्र० कौ० पृ० ५। लग्न-प्रहानुसारेण जीववातुमुलाविविवेचन निम्नलिखितम्रत्येषु द्रष्टव्यम्—मु० दी० पृ० २१—२२। व० प० भ० दी० पृ० ८—१। जा० प्र० पृ० १७। प्र० वै० पृ० १०५। प्र० सि० पृ० २८। दै० व० पृ० ३९-४०। प्र० कृ० पृ० १०-११। प० प० पृ० १२। ता० जी० पृ० ३२२। न० क० पृ० १०३।

अर्थ---योनिके तीन मेद हैं -- कोन, घातु और स्छ । अ जा हुई उक्क पूपे को भी अं अः हन नारह स्वरोंमेंसे अ आ हू पू वो अः ये स्वर तया क ख ग व च ख व क ट उ ड व श ह ये पन्हर न्यक्षन ह्स प्रकार कुछ २१ वर्ण कांत्रसञ्जक, उक्क अ वे तीन स्वर तथा स व द व प फ व स व स पे दस न्यक्षन हस प्रकार कुछ १२ वर्ण घातुसंबाक और ई पे औ ये तीन स्वर तथा ह ज ण न म छ र प वे आठ न्यक्षन हस प्रकार कुछ १२ वर्ण स्वस्यक्षक होते हैं।

#### जीवादिसंज्ञा वोधक चक्र

| जीवा <b>चर</b><br>२१ | क सा ग थ च हा स स ट ठ ड द प श ह स ला ह पू भो अ: |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| भारतज्ञर<br>१३       | त य द च प फ ब भ ब स उ क अ                       |
| मुखाबर<br>११         | ह ज ज न म क र प ई ऐ जी                          |

#### योनि निकालनेकी विधि

प्रश्ने जीवाचराणि धात्वचराणि यूलाचराणि च परस्परं शोधियत्वा तत्र योऽधिकः स एव योनिः । अभिधूमितालिङ्गितश्चेत् सूले दग्धालिङ्गिताभिधूमितश्चेत् धातः, आलिङ्गितामिधूमितदग्धरचेत् जीवः ।

अर्थ-प्रद्रतावरोंमेंसे जीवावर, वालवर और स्कावरोके परस्पर बटानेपर जिसके वर्णोकी सक्या अधिक ग्रेप रहे वहीं पौति होती है। जावार्य पोणि जाननेका दूसरा नियस बताते हैं कि असिष्मित और आकिश्चित प्रश्तावर हो तो सूक योगि; दग्ध, जाकिश्चित और असिष्मित प्रदनावर हो तो सातु योगि और आकिश्चित, असिष्मित प्रदनावर हो तो सातु योगि और आकिश्चित, असिष्मित प्रद दग्यावर प्रदनके वर्णे हों तो जीवयोनि होती है।

विवेचन—प्रश्न हो प्रकारके होते हैं—मामसिक और बाविक। बाविक प्रश्नमें महनकतां जिस बावको पूज़ना बाहता है उसे उपोरिपोके सामने प्रकटकर उसका फक ज्ञान करता है। केकिन मानसिक प्रश्नमें
पूच्ज़क अपने मनकी वात नहीं बतलाता है, केवल प्रताक—फक, पुष्प, नदीं आदि वामके द्वारा हो व्योरिपी
उसके मनकी वात वतलाता है। ससारमें प्रधान रूपसे तीन प्रकारके पदार्थ होते हैं—जीन, धातु और
मूख। मानसिक प्रश्न भी मूलत उपर्युक्त तीन ही प्रकारके होते हैं। बानायोंने मुविधाके लिए इनका
नाम तीन प्रकारका योगि—जीम, धातु और सूल रखा है। कर्मा-कमी घोका हेनेके लिए भी पूच्छ्रक लाते
हैं, अत- सत्यासत्यका निर्णय करनेके लिए अन्य वनाकर निम्म प्रकारसे वास्तविक चातका ज्ञान करना
चाहिए। "पूच्छ्यालम्ने यदि चन्द्रशानी स्थातां तथा कुन्मे रिवाः, त्रुघोऽस्तिमत्रम्न तर्ग होयमयं
पूच्छकः कपटत्याऽप्रगतोऽरितः; स्मन्यया सत्यत्येति" नर्थांत् विद्या प्रश्न करनों चन्द्रमा और यनिक्षर
हों, कुम्म राशिका रिव हो और बुच अस्त हो तो पूच्छक समक्रना चाहिए। वास्तविक प्रच्छक प्रतीक
सम्बन्धी प्रसाव विल्लाण हो तो तसे वास्तविक प्रच्छक समक्रना चाहिए। वास्तविक प्रच्छक प्रतीक
सम्बन्धी प्रसाव वीवयोगिके हों तो जीवसम्बन्धी चिन्ता, धातु योविके हों तो धातुसम्बन्धी चिन्ता और

१. अभिवृमितालिगितदग्व चेत् मूळ-क० मू०।

मूळ योनिके होनेपर मूळसम्बन्धी चिन्ता-मनःस्थित विचारघारा समकवी चाहिए। योनियोंका विशेष ज्ञान निम्न प्रकारसे भी किया जा सकता है---

- १—दिनमानमें तीनका माग देनेसे उठा एक-एक मागकी उद्यवेका, मध्यवेका एवं अस्तद्भतवेका ये तीन सञ्चाएँ होती हैं। उद्यवेकामें तीनका माग देनेपर प्रथम मागमें बीवसम्बन्धी प्रश्न, हितीय भागमें धातुसम्बन्धी प्रश्न और तृतीय मागमें मुक्सम्बन्धी अरन जानना चाहिए। मध्यवेकामें तीनका भाग देनेसे क्रमशः धातु, मूळ और बीवसम्बन्धी चिन्दा और अस्तद्भतवेकामें तीनका भाग देनेसे क्रमशः घातु, मूळ और बीवसम्बन्धी चिन्दा और अस्तद्भतवेकामें तीनका भाग देनेसे क्रमशः मूळ, जीव एवं धातुसम्बन्धी चिन्ता समस्वनी चाहिए। जैसे—किसीने वाठ बने शातःकाळ आकर प्रश्न क्रिया, इस दिनका दिनमान ३१ वटी है, इसमें तीनका माग देनेसे ११ वटी उद्यवेका, ११ घटी मध्य चेका और ११ घटी अस्तद्भतवेकाका प्रमाण हुआ। ११ घटी असाण उद्यवेकामें तीनका माग दिया तो १ घटी ४० एक एक भागका प्रमाण हुआ। पूर्वोक्त क्रियाके अनुसार म वने प्रातःकाळका इष्टकाळ १ घटी १० एक है, वह इष्टकाळ उद्यवेकाके हिताय मागके मीतर है अतः इसका फळ घातु सम्बन्धी चिन्ता जाननी चाहिए। इसी प्रकार सभ्य और अस्तद्भतवेकाके प्रश्नोंका ज्ञान करना चाहिए।
- २—प्रश्नकताँखे कोई इष्टाइ प्रकृत कसे त्नाकर, एक और बोड दे, फिर इस योगफलमें तीनका भाग देकर ग्रेप अङ्गोंके अलुसार कल कहे अर्थाद् एक ग्रेपमें जीविषिन्ता, दो ग्रेपमें आतुष्टिन्ता और तीन ग्रेपमें—सून्यमें मूकसम्बन्धी चिन्ता समकती चाहिए। वैसे—मोहन प्रश्न प्रकृते आया। ज्योतिपीने वससे कोई अंक प्रकृत, उससे १०का अंक बताया। उपर्युक्त नियमके असुसार १० X २ + १ = ११, २१ — १ = ७ स्टब्त, ग्रेप सून्य रहा, बता सुन्यमें मूलसम्बन्धी चिन्ता कहती चाहिए।
- ६—बिस समय प्रश्वकर्तां वाले उस समयका इष्टकाळ बनाकर तूना करे और उसमें एक जोडकर तीनका भाग वैनेपर एक शेवमें जीवचिन्ता, दो शेवमें वातिचिन्ता, तीन शेव—कून्यमें मूळिचिन्ता कहनी चाहिए। जैसे—मोहनने बाठ कले आकर प्रश्न किया, इस समयका इष्टकाळ एवॉक्त विधिके बहुसार ६ वटी ६० पळ हुआ, इसे दूना किया तो १६ घटी हुआ, इसमें एक सोवा तो १६ + १ = १४ आया, प्लॉक्त नियमानुसार तीनका आग दिया तो १४ ६ = १ क्ष्य और २ शेव रहा, इसका फळ आहुचिन्ता है।
- ४—एक्क पूर्वकी ओर मुँह करके प्रश्न करे तो बातुचिन्ता, द्विणकी ओर मुँह करके प्रश्न करे तो जीवधिन्ता, उत्तरकी ओर मुँह करके प्रश्न करे तो मुख्यिन्ता और पश्चिमकी और मुँह करके प्रश्न करे तो मिन्नित—धातु, मुख पृत्र जीवसम्बन्धी मिछा हुआ प्रश्न कहना चाहिए।
- ५—एच्छ्रक शिरको स्पर्शंकर प्रश्न करे तो जीविचन्ता, पैरको स्पर्शं करता हुआ प्रश्न करे तो मूळ चिन्ता और कमरको स्पर्शं करता हुआ प्रश्न करे तो वातुचिन्ता कहनी चाहिए। भुजा, मुद्ध और शिरको स्पर्शं करता हुआ प्रवन करे तो श्चभदायक बीचिन्ता, इदय एवं उदरको स्पर्शं करता हुआ प्रश्न करे तो धनचिन्ता, गुदा और नृषणको स्पर्शं करता हुआ प्रश्न करे तो अधम स्कचिन्ता एव जानु, बंघा और पादका स्पर्शं करता हुआ प्रश्न करे तो सामान्य बोविचन्ताका प्रश्न कहना चाहिए।
- ७---समराशिमें प्रथम नवांश कान हो तो बीव, द्वितीयमें मूळ, तृतीयमें वातु, चतुर्थमें जीव, पंचम-में मूळ, बुठवेंमें घातु, सातवेंमें बीव, बाठवेंमें मूळ- बीर नवेंमें श्राह्मस्वन्धी प्रश्न समस्रना चाहिए।

विषमराशिमें प्रथम नवांश करन हो तो बातु, द्वितीवमें सूक, तीसरेमें बीव, चौथेमें धातु, पाँचवेंमें मूक, इटवेंमें बीव सातवेंमें घातु, बाटवेंमें सूक और चौवेंमें बीवसम्बन्धी प्रश्त होता है।

#### जीव योनिके भेद

तत्र जीवः द्विपदः, चतुष्पदः, अपदः, पादसंकुलेवि चतुर्विधः। अएक चट त प य शाः द्विपदाः। आ ऐ ख छ ठ थ फ र पाश्चतुष्पदाः। इ ओ ग ज ड द व ल सा अपदाः। ई औ घ मह द घ म व हाः पादसंकुलाः भवन्ति।

अर्थ-जीव योनिके दिपद, चतुष्पद, अपद और पादसङ्ख्य ये चार मेद हैं। अ ए क च ट त प य श ये अचर दिपदसज्ञक, जा ऐ स छ ट श क र व ये अचर चतुष्पदस्त्रक, इ ओ ग ज व द व छ स थे अचर अपदसज्ञक और है और स क ट श म व ह ये अचर पादसंकुळसंज्ञक होते हैं।

विवेचन-श्योतिए शासमें बीवयोतिका विचार तो प्रकारसे किया गया है. एक-प्रश्नावरोंसे भीर तुसरा-प्रश्नकृत एव प्रहस्पिति भादिसे । प्रस्तुत प्रत्यका विचार प्रश्नाकरोंका है । क्रानके विचारा-पुसार-मेष, क्य, सिंह और धनु चतुष्पद: कर्ष और पृथिक पादसंक्रक. सकर और मीन अपट एवं हरूम. मिश्रन, तुका और बन्बा द्विपदसंज्ञक हैं। ब्रहोमें शुक्र और बृहस्पति द्विपदसज्जक, शनि, सर्वे और मधक चतुत्वद सञ्चकः चन्द्रसा, राह पादसङ्कलसंज्ञक तथा शनि और राहु अपदसंज्ञक हैं। जीवयोगिका ज्ञान होनेपर कौत-सा सीब है. इसको बानमेके किए जिस प्रकारकी करन हो तथा जो शह वर्की होकर करनको हेके सम्बा वक्त हो उसी प्रहका जीव कहना चाहिए। यदि कान स्वय बरूवान हो और उसी जातिका ग्रह कानेश हो तो कानकी चातिका ही जीव समम्मना चाहिए। इस अन्यके अनुसार जीवयोनिका निर्णय कर क्षेत्रेके प्रश्रात म एक चटत प य स वे द्विपदः मा ये ख छ ठ य फ र प ये चतुष्पदः इ ओ ग स द द द छ स वे अवद और ई औ घ न द घ न व ह पारसङ्ख्या होते हैं. पर यहाँपर भी "परस्परं शोधियत्वा तत्र योऽधिक: स एव योनि'" इस सिद्धान्तानुसार परस्पर द्विपद, चतुष्पद, अपद और पाद-संक्रकायोगिके अचरोको घटानेके बाद जिस प्रकारकी जीवयोगिक अचर अधिक शेप रहें. वही जीवयोगि समसनी चाहिए । जैसे-सोहनने प्रश्न किया कि मेरे सनमें न्या है । यहाँ मोहनके मुक्त निकल्नेवाले प्रथम बाक्यको भी प्रश्न बाक्य भागा जा सकता है, अथवा दिनके प्रथम नागर्मे प्रश्न किया हो तो बालक मुखसे प्रव्यका नाम, द्वितीय भागका प्रश्न हो तो बांके मुखसे फलका नाम, नृतीय भागका प्रश्न हो तो बदके सक्से वृक्त या देवताका नाम और शांत्रका प्रश्न हो तो बालक, की और ब्रद्धमेंसे किसी एकके सखसे वालाव या नदीका बात अहण कराकर दलीको प्रश्ववाच्य साम लेना चाहिए । सस्य फलका मिळवण करनेके लिए उपयुक्त दोनों ही दृष्टिगोंसे फल वहना चाहिए। सोहन दिनके ६ वजे भावा है, अतः यह दिनके प्रथम भागका प्रश्व हुआ, इसकिए किसी अवीध बालकसे पुल्पका नाम पूछा तो बालकने जहींका नाम बताया । प्रश्नवास्य जहींका का विश्लेषण (ब + व + इ + ई) यह हुआ । इसमें ज् और ह दो वर्ण जीवाबर, य धारवचर और ई मुख्यचर हैं। संशोधन करनेपर जीवयोनिका एक वर्ण अवशेप रहा, अतः यह बीधयोनि हुई । अब द्विपद, चतुष्पद, अपद और पादसंकुछके विचारके लिए देखा तो पूर्वोक्त विश्लेपणमें हु + ई वे असर पावसंकुल और सू अपद सञ्चक है। संशोधन करनेसे यह पादसंक्रका बोनि हुई । अतः मोहनके सनमें पादसंक्रकासम्बन्धी जीवकी चिन्ता समस्रनी चाहिए । पादसंक्रका योनिके विचारमें स्वेदन और अण्डन जीवोंको ब्रहण किया गया है।

रै तुळना-के० प्र० र० पृ० ५४ -५६। के० प्र० स० पृ० १८। ग० म० पृ० ७। प० प० म० टी० पृ० ८। मु० दी० पृ० २२। प्र० कौ० पृ० ६। प्र० कु० पृ० १५। प्र० वै० पृ० १०६। २ पाद-सकुछरचेति – क० मु०।

# द्विपद्योनि और देवयोनिके भेद

तत्र द्विपतां देवमनुष्यराचसा इति। तत्रोत्तरोत्तरेषु देवताः, उत्तराधरेषु मनुष्याः। अधरोत्तरेषु पत्तिणः, अधराधरेषु राधसाः मवन्ति। तत्र देवाश्रतिणिकायाः -कल्य-वासिनः, भवनवासिनः, व्यन्तराः, ज्योतिष्काश्चेति।

अर्थ — द्विपदयोनिके देव, मनुष्य, पश्ची और राष्ठ्रस ये चार मेद हैं। उत्तरोत्तर प्रश्नाणरों ( ब क्र स ग घ छ ) के होनेपर देव, उत्तराधर प्रश्नाणरों (च व्र स स ब ट ठ ड व ण) के होनेपर मनुष्य; अधरोत्तर प्रश्नाणरों ( व व व च न प फ व म म ) के होनेपर पद्मी और अधराधर प्रश्नाणरों ( च र छ व श च स ह ) के होनेपर राष्ठ्रस थोनि होती है। इनमें हेनवोनिके चार भेद हैं — क्वपवासी, अवनवासी; क्यन्तर और क्योतिकी ।

विवेचन-को परवाछ जीब-देव, मनुष्य,पची और राचस होते हैं। सनके अनुसार क्रम्म,मिश्रन, मुखा और कन्या ये चार द्विपद राशियाँ क्रमशः देव, मनुष्यादि संज्ञक हैं, छेकिन मतान्तरसे सभी शशियाँ देघादिसज्ञक हैं। पूर्वोक्त विधिसे स्थम बनाकर प्रहोंकी स्थितिसे देवादि योनिका निर्णय करना चाहिए। प्रस्तत प्रम्थके अनुसार प्रश्नकत्तीसे समयके अनुसार प्रप्य, क्षत्रादिका नाम उवारण कराके पहले आलि-क्रित. अभिश्वमित और दत्थकाक्रमें जो पिण्ड बनानेकी विधि बताई गई है उसीके अनुसार बनाना चाहिए, परन्त वहाँ इतना ध्यान और रखना चाडिए कि प्रश्वक्तीके नामके वर्णाष्ट्र और स्वराष्ट्रीको प्रश्नके वर्णाष्ट्र और स्वराङ्गोंसे जोडकर तब विषय बमाना चाहिए । इस विषयसे चारका भाग देनेपर एक शेषसे देव. होमें मनुष्य, तीनमें पन्नी और शन्यमें शक्स जानता चाडिए। उदाहरण-जैसे मोहनने प्रातःहास म वजे प्रश्न पूछा । आविद्वितकाकका प्रश्न होनेसे फलका नाम जामून बताया । इस प्रश्नवास्यका विस्वेपण किया तो ( ज्+ धा+ स्+ उ+ न्+ व ) यह हुवा । 'वर्ग सस्या सहित स्वरों और वर्णों मे अवाह' चकके अनुसार (ज ६ + स १३ + नू १०) = ६ + ११ + १० = २७ वर्णाह्न, तथा इसी चलके अनुसार स्वराह्म = (था ३ + थ २ + ड ६) = ३ + २ + ६ = ११३ मोहन इस नामके वर्षोंका विरक्षेपण ( २ + भो +ह + म + ज + ज ) यह हुआ । यहाँपर भी 'वर्ग सख्या सहित स्वरो और वर्णीके भ्रवाझ' चक्रके अतु-सार वर्णोह्न = (स ११ + इ. १२ + न् १०) = ११ + ११ + १० = ३६, स्वराह्न = (स २ + अर + धो१४) = २ + २ + १४ = १८ । सामके वर्णाकोको प्रवतके वर्णाकोके साथ तथा सामके स्वराहरोंको प्रश्तके स्वराष्ट्रींके साथ योग कर देनेपर स्वराष्ट्र और वर्णाष्ट्रींका पस्पर गुणा करनेसे पिण्ड होता है। अतः २० 🕂 ६०= ५७ वर्गाह, स्वराह= ११ + १८= २६, ५७ × २६= १६५६ पिण्ड हुआ; इसमें बारका भाग दिया तो १६५६ - ४ = ४१६ स्टब, १ शेष, अतः देवयोगि हुई । अथवा विना गणिस क्रियाके केपछ प्रश्नाचरोंपरसे हो योनिका ज्ञान करना चाहिए। जैसे मोहनका 'जासन' प्रश्नवास्य है इसमें (ज् + आ न स + ह + न + क) ये स्वर और ज्यक्षन हैं। इस विश्लेषणों ज अनुष्ययोनि तथा में और न पत्ती योनि हैं। संशोधन करनेपर पन्तो योनिके वर्ण अधिक हैं अतः पन्नी योनि हुई । अब बहाँपर यह शहा हो सकतां है कि पहले नियमके अनुसार देश बोनि बाबी और दूसरे नियमके अनुसार पत्री बोनि, अतः दोनों परस्पर विरोधी हैं । लेकिन यह शहा ठीक नहीं है क्योंकि द्वितीय नियमके अनुसार प्रातःकालके प्रदनमें पुष्पका

१. तुळना—के० प्र० र० पृ० ५६-५७। के० प्र० स० पृ० १८। ग० स० पृ० ७। २ तुळना—प्र० को० पृ० ७। ज्ञा० प्र० पृ० २०। ३ "मूगमीनो तु खचरी तनस्यो मन्दमूमिजो। वनकुक्कुटकाको च - चिन्तिताबिति कीत्त्रेये ।। इत्यादि"—ज्ञा० प्र० पृ० २१। ४ "देवाह्चतुर्णिकाया "-त० सू० ४। १। देवगति- नामकर्मोदये सत्यम्यन्तरे हेतो 'बाह्यविभृतिविक्षेषेद्वीपादिसमुद्रादिषु प्रदेशेषु यथेष्ठ दोव्यन्ति क्रीबन्तीति वेवा:"-स० सि० ४।१।

माम पूछना चाहिए, फलका महीं । यहाँ फलका बाम बताबा गया है, इससे परस्परमें विरोध आता है। अतएव खूव सोच-विचारकर प्रश्नोका उत्तर देना चाहिए। इस प्रकारके प्रश्नोका उत्तर देते समय सर्वदा गणित-क्रियाका आश्रम लेना चाहिए। स्मन बनाकर प्रहस्थितिपरसे वो फलादेश कहा जावगा, वह सर्वदा सस्य और यथार्थ होगा।

#### देवयोनि जाननेकी विधि

अकारे केल्पवासिनः। इकारे मवनवासिनः। एकारे व्यन्तराः। ओकारे व्योतिष्काः। तद्यथा—क कि के को इत्यादि। अग्रे नाम्ना विशेषेणे वर्गस्य चिति-देवताः त्राक्षणाः, राजानः, तपस्विनशानुक्रमेण ज्ञातव्या इति देवयोनिः।

अर्थ—वैद्योनिक वर्णोमं सकारको साम्रा होनेपर क्वपवासी, इकारकी मान्ना होनेपर भवनवासी, पृकारकी मान्ना होनेपर ध्यनवासी, पृकारकी मान्ना होनेपर ध्यनवासी, किसे—क्में अकारकी मान्ना होनेसे क्वपवासी, किसे इकारकी मान्ना होनेसे ध्यनवासी, केमें प्रकारकी मान्ना होनेसे ध्यनवासी, केमें प्रकारकी मान्ना होनेसे ध्यनवासी, केमें प्रकारकी मान्ना होनेसे ध्यन्तर और कोमें स्रोकारकी मान्ना होनेसे क्योतिस्क योगि होती है। आगे नामकी विशेषताके अनुसार पृथ्वीवेदता—बाह्मण, राजा और सप्तर्थी क्रमसे जानने चाहिए। इस प्रकार वेदमीनिका प्रकरण पूर्ण हुआ।

विवेचन-व्यक्षनींसे सामान्य देवयोनिका विचार किया गया है, किन्तु मात्राओसे करपवासी आदि हेवोका विचार करना चाहिए। जैसे---मोहनका प्रश्न वाक्य 'किसमिस' है, इस वाक्यका आदि वर्ण कि है। अतः देवयोनि हुई, क्योंकि मतान्तरसे प्रश्नवाक्यके मारम्मिक व्यक्तके अनुसार ही चोनि होती है। 'कि' इस वर्णमें 'इ' को मात्रा है बतः भवनवासी चोनि हुई। बोनिका विचार करने समय सदा किसी पुष्पका नाम पूज्ना स्वाह स्विधान्नक होता है।

#### मनुष्ययोनिका विशेष निरूपण

अय मन्वयोतिः-त्राक्षर्णेचत्रियवैश्यश्रद्धान्त्यजाश्चेति मनुष्याः पश्चिवशाः । यथासंख्यं पश्चवर्गाः क्रमेण ज्ञातच्याः । तत्रालिङ्गितेषु पुरुषः । अभिधूमितेषु स्त्री । दग्येषु नपुंसकः । तत्रालिङ्गिते गौरः । अभिधूमिते श्यामः । दग्येषु कृष्णः ।

१ तुळ्ना-के० प्र० र० पृ० ५८ । "देवा धकारवर्गे तु दैत्याक्ष्वेव कवर्यकम् । मृतिसज्ञ तवर्ग सु पवर्गे राक्षसा स्मृता ॥ देवाक्ष्वतुविधा ज्ञेया भूवनान्तरसस्यिता । कल्पवासी ततो नित्य श्रेप सिप्तप्रमुवाहरेत् ॥ एकविश्वतृता प्रका सप्तमात्राहतानि च । क्रमशाग पुनर्दधात् ज्ञातक्य देवदानवम् ॥ एक भूवनमध्य दितीयम् अन्तरास्यतम् । तृतीय कल्पवासी च शून्ये चैव व्यन्तरा ॥"—च० प्र० क्लो० ५४, २४८-२५० । २ विशेष-क० मू० । ३ तुळ्ना-के० प्र० र० पृ० ५८-६० । ग० म० पृ० ८ । गु० वी० पृ० २३-२६ । ज्ञा० प्र० पृ० २२-२३ । च प्र० क्लो० २५८-२६६ । ४ "ब्राह्मणा , क्षत्रिया , वृत्या , अन्त्यज्ञक्विति"— वा० पू० । ५ "तत्र द्विषदे त्रिविद्यो मेद । पुरुपस्त्रीनपुसकभेदात् । आल्जिङ्गितेन पुरुव । अभिवृमितेन नारी । दाधकेन पण्ड ।"—के० प्र० स० १८, ग० म० पृ० ९ । मु० दी० पृ० २४ । प्र० वै० पृ० १०६-७ । न० ज० पृ० ३१ । च० प्र० २७१-७३ । ६ "धीर स्थामस्त्रणा सम हत्यादि"—ग० म० पृ० ९ । मु० दी० पृ० २४-२५ । वृ० जा० पृ० २७ । च० प्र० क्लो० ४६-४८ ।

इन पाँचों वणोंमें भी थालिङ्गित प्रश्न वर्ण होनेपर पुरुष, अभिन्नुमित होनेपर जी और एग्ध होनेपर नपुंसक होते हैं। पुरुष, जी आदिमें भी आलिङ्गित प्रश्न वर्ण होनेपर गौर वर्ण, अभिधूमित होनेपर स्थास और दग्ध होनेपर कृष्ण वर्णके व्यक्ति होते हैं।

विवेचन-सनुष्य बोनिक सवरात हो सानेयर ब्राह्मण, चित्रय आदि वर्णविद्येपका ज्ञान करनेके लिए प्रश्नकानानुसार फल कहना चाहिए। यदि ह्युक और बृहस्पति बळनान् होकर लग्नको देखते हों या क्रम्नमें हो तो ब्राह्मण वर्ण, मगळ और रिव बळवान् होकर लग्नको देखते हों या क्रम्नमें हो तो ब्राह्मण वर्ण, मगळ और रिव बळवान् होकर लग्नको देखते हों या लग्नमें हो तो ब्राह्मण वर्ण, मगळ और राहु एव ब्रानिश्चर दोनों ही बळवान् होकर लग्नको देखते हों या लग्नमें हो तो अस्पत्य वर्ण जोर राहु एव ब्रानिश्चर दोनों ही बळवान् होकर लग्नको देखते हों या लग्नमें हो तो अस्पत्य वर्ण जानना चाहिए। विशेष प्रकारके मनुष्योंके ज्ञान करनेका नियम यह है कि एपं अपनी उच्च राशि [मेच] मे उदित हो और सुम प्रहसे दृष्ट हो तो सन्नाट, केवल वच्च राशिमें रहनेपर जमीदार, स्वसेत्रम [सिंह राशिमें ] होनेसे मंत्री, सिन्न गृहमें सिन्न दृष्ट होनेसे राजानित बोहा होता है। उपर्युक्त स्थितिसे मिक्क सूर्यकी स्थिति हो तो घातुका बर्णन बनानेका काम करनेवाला ठठरा, क्रम्हार, शक्तेची आदि विम्न अणीका व्यक्ति समक्तना चाहिए। नर राशिमें पूर्ण पित्र चन्द्रसे दृष्ट वा पुक्त हो तो वैद्य, द्वाप्ते युक्त या दृष्ट हो तो कोर और राहुसे युक्त वा दृष्ट होनेपर विच देनेवाला चाण्डाल जानना चाहिए। शनिके वली होनेसे वृक्त काटनेवाला लक्त्वहारा, राहुके वली होनेपर धीवर था नाई, चन्द्रमाछे वली होनेसे नर्जक एवं छुक्तके वली होनेसे क्रम्हार तथा चूना बेचनेवाला समक्ता चाहिए।

यदि करनमें कोई सीन्य ग्रह बकवान् होकर स्थित हो तो पृथ्कुक मनमें अपनी जातिक महुष्यकी विन्ता, वृतीय भावमें स्थित हो तो माइकी विन्ता, चतुर्य भावमें स्थित हो तो माइकी विन्ता, पचम भावमें स्थित हो तो माता एव प्रवर्ध विन्ता, करवें भावमें स्थित हो तो शहकी विन्ता, सातवें भावमें स्थित हो तो खीकी विन्ता, आठवें भावमें स्थित हो तो खतपुष्पकी विन्ता, नौवें भावमें स्थित हो तो खतपुष्पकी विन्ता, नौवें भावमें स्थित हो तो खतपुष्पकी विन्ता, ग्यारहवें भावमें स्थित हो तो विताकी विन्ता, ग्यारहवें भावमें स्थित हो तो वें भाई पृव ग्रुव आदि पूज्य पुष्पोंकी विन्ता और बारहवें भावमें वर्की ग्रहके स्थित होनेपर हितैबीकी विन्ता जाननी चाहिए। ग्रहकाकके ग्रहोमें सूर्व और श्रुव ककी हों तथा इन दोनोंमेंसे कोई एक ग्रह अस्त हो तो पुष्पक्षके मनमें परकाकी विन्ता, सक्षम भावमें श्रुव हो तो वेश्याकी विन्ता प्रव सक्षम भावमें ग्रिव हो तो नाईन, घोषिन बादि मीच वर्णोंकी स्त्रियोंकी विन्ता जाननी चाहिए। बिर प्रव कममें वर्कान्त हो तो नाईन, घोषिन बादि मीच वर्णोंकी स्त्रियोंकी विन्ता जाननी चाहिए। बिर प्रव कममें वर्कान्त हुव और श्रीरवर स्थित हो अथवा इच दोनोंमेंसे किसी प्रक ग्रहकी कम्म स्थानके कपर पूर्ण दृष्ट हो तो नाइकि विन्ता, श्रुक्ष और चन्त्रमा इच दोनोंमेंसे कोई एक ग्रह कन्नेग्र होकर कममें स्थित हो अथवा इवर्की पूर्ण दृष्ट हो तो स्त्रीकी विन्ता पूर्व वर्कवान् सूर्य, बृहस्पित और मंग्रकमेंसे कोई एक ग्रह क्यवा तीनों हो ग्रह कम्नमें स्थित हों या कम्नको देखते हो तो पुरुषकी विन्ता समक्षनी चाहिए।

यदि छन्नमें सूर्य हो तो पाखिण्डयोंकी चिन्ता, वीसरे और चौध स्यानमें स्थित हो तो कार्यकी चिन्ता, पाँचवें स्थानमें स्थित हो तो पुत्र और कुटुन्वियोंकी चिन्ता, जुडवें स्थानमें स्थल होनेसे कार्य और मार्गकी चिन्ता, सातवें स्थानमें स्थल होनेसर सपत्नीकी चिन्ता, बाठवें मानमें स्थले स्थित होनेसर सपत्नीकी चिन्ता, बाठवें मानमें स्थले स्थत रहनेपर बाव्य नगरके मनुस्पकी चिन्ता, दसवें मानमें स्थले रहनेसे सरकारी कार्योकी चिन्ता; स्थारहवें मावमें स्थलें रहनेसे टैक्स, कर बादिके वस्क करनेकी चिन्ता और बारहवें मावमें स्थलें रहनेसे छन्ना होती है।

प्रथम स्थानमें चन्द्रमा हो तो धनको चिन्ता, द्वितीयमें हो तो धनके सरवन्थमें अपने इटुवियोंके समाडोंकी चिन्ता, तृतीय स्थानमें हो तो दृष्टिकी चिन्ता, चतुर्थ स्थानमें हो तो माताकी चिन्ता, पंचम स्थान- में हो तो पुत्रोंकी चिन्ता, खुरवें स्थानमें हो तो निजी रोगकी चिन्ता, सातवें स्थानमें हो तो खीको चिन्ता, अहवें स्थानमें हो तो मोजनको चिन्ता, वौवें स्थानमें हो तो मार्ग चकनेकी चिन्ता, दसवें स्थानमें हो तो दुष्टोंको चिन्ता, स्थारहवें स्थानमें स्थित हो तो वख, च्या, कपूर, अवाज आहि वस्तुओको चिन्ता एव बारहवे मावमें चन्द्रमा स्थित हो तो चोरी गई बस्तुके कामकी चिन्ता कहवी चाहिए।

खरन स्थानमें मगळ हो तो कलहनन्य चिन्ता, द्वितीय मायमें मगळ हो तो वष्ट हुए धनके कामकी चिन्ता, तृतीय स्थानमें होनेसे माई जीर मित्रको चिन्ता, चतुर्य स्थानमें रहनेसे शशु, पशु एव कय-विक्रय-की चिन्ता, पाँचवे स्थानमें रहनेसे कोषी मलुष्यके मयको चिन्ता, जुठवे स्थानमें रहनेसे सोना, चाँदी, क्षांति आदिकी चिन्ता, सातवे स्थानमें रहनेसे दासी, दास, घोषा आदिकी चिन्ता, आठवे स्थानमें रहनेसे मान्दरकी चिन्ता, नौवे स्थानमें रहनेसे मार्गकी चिन्ता, दसवे स्थानमें रहनेसे वाद-विवाद, मुकदमा आदिकी चिन्ता, न्यारहवे स्थानमें रहनेसे शशुक्षोंकी चिन्ता और बारहवे स्थानमें मगळके रहनेसे शशुक्षे होनेवाले अनिष्टकी चिन्ता कहनी चाहिए।

हुय उनमें हो तो वक्ष, घन और पुत्रकी चिन्ता, हितीयमें हो तो बिवा या परीचाफ़लकी चिन्ता, नृतीय स्थानमें हो तो आई, वहन बादिकी चिन्ता, चतुर्थ स्थानमें हो तो खेत और बगीचाकी चिन्ता, पाँचवे भावमें हो तो सन्तानकी चिन्ता, इत्वें भावमें स्थित हो तो गुप्त कार्योकी चिन्ता, सातवे भावमें स्थित हो तो प्रशासनकी चिन्ता, आठवे भावमें स्थित हो तो पढ़ी, गुक़ह्मा और राजदण्ड आदिकी चिन्ता, मौवें स्थानमें स्थित हो तो वामिक कार्योकी चिन्ता, दसवें स्थानमें स्थित हो तो वामकस्था, गुक़ आदिकी चिन्ता, ग्यारहवे भावमें स्थित हो तो चन्ताप्तिकी चिन्ता और बारहवें भावमें हुण स्थित हो तो घरेलु मार्गोकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता कीर वारहवें भावमें हुण स्थित हो तो घरेलु मार्गोकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी चिन्ता जाराहिकी

बृहस्पति लग्नमें स्थित हो तो ज्याकुळताके वाशकी विन्ता, द्वितीय स्थानमें हो तो थन, कुराकता, पुर एवं भोगोपभोगकी वस्तुओंकी प्राप्तिकी विन्ता, तृतीय स्थानमें हो तो स्ववनोकी विन्ता, चतुर्य स्थानमें हो तो माईके विवाहकी विन्ता, पाँचवें स्थानमें स्थित हो तो पुत्रके स्वास्त्य और उसके विवाहकी विन्ता, खडवें स्थानमें स्थित हो तो खबि के गर्भकी विन्ता, सातवें में हो तो धन प्राप्तिकी विन्ता, आठवें में हो तो कर्ज दिये गर्थ थनके कीटनेकी विन्ता, नीवें स्थानमें हो तो धन सम्पत्तिकी विन्ता, दसवें स्थानमें स्थित हो तो प्रव सम्पत्तिकी विन्ता, दसवें स्थानमें स्थित हो तो प्रव और आवीविकाकी विन्ता और वारहवें मावमें स्थित हो तो सुन्त और आवीविकाकी विन्ता और वारहवें मावमें ह्यस्थित हो तो सुन्त और आवीविकाकी विन्ता कहनी चाहिए।

क्षममें शुक्र हो तो मृत्य सर्गात, विषय-वासना तृष्ठिकी चिन्ता, द्वितीय स्थानमें हो तो घन, रत्न, वक्ष इत्यादिकी चिन्ता, तृतीय आवमें हो तो सन्तान शाहिकी चिन्ता, चतुर्थ स्थानमें हो तो विवाहकी चिन्ता, पद्मम स्थानमें हो तो भाई और सन्तानकी चिन्ता, स्ववं स्थानमें हो तो यमैवती स्वीकी चिन्ता, सातवें स्थानमें हो तो स्थानमें हो तो आई स्थानमें हो तो तो रोगको चिन्ता, व्यावं स्थानमें हो तो अच्छे कार्योकी चिन्ता, न्यारहवें स्थानमें हो तो व्यापारकी चिन्ता और चारहवें मावमें श्रा तो दिव्य वस्तानें की प्राप्तिकी चिन्ता कहनी चाहिए।

छमनं यनिस्त हो तो स्वास्त्यकी चिन्ता, द्वितीयमें हो तो प्रत्रको पहानेकी चिन्ता, तृतीय स्थानमें हो तो भाईके कष्टकी चिन्ता, चीथे स्थानमें जनि हो तो सीकी चिन्ता, पाँचवें आवमें हो तो अपने कार्त्राय मतुष्पोंके कार्यकी चिन्ता, चुटवें स्थानमें हो तो चार सीकी चिन्ता, सातर्वे स्थानमें हो तो गाडीकी चिन्ता, आटवें स्थानमें हो तो चन, यृत्यु, वास, वासी आदिकी चिन्ता, वोवें स्थानमें हो तो विन्दाकी चिन्ता, दसवें स्थानमें हो तो कार्यकी चिन्ता, ग्यारहवें स्थानमें हो तो कुल्सित कमैकी चिन्ता और वारहवें भावमें शनि हो तो शत्रुकोंकी चिन्ता कहनी चाहिए। सातवें भवनमें क्रुक, तुष, गुर, चम्द्रमा और सूर्य इम प्रहोका ह्रयशास योग हो तो कन्याठे विवाहकी चिन्ता समकनी चाहिए।

पुरप, स्त्री आदिके रूपका ज्ञान कानेश और कानको देखनेवाले प्रहके रूपके ज्ञानसे करना चाहिए। जिस वर्णका ग्रह कानको देखता हो तथा जिस वर्णका वस्त्री ग्रह कानेश हो तो उसी वर्णके सहुप्यकी चिन्ता कहनी चाहिए। यदि मंगल कानेश हो सथवा पूर्ण बकी होकर रूपनको देखता हो तो लाल वर्ण [रता], बृहस्पतिकी उक्त स्थिति होनेपर कोचन वर्ण, बुधकी उक्त स्थिति होनेपर हरा वर्ण, सूर्यकी उक्त स्थिति होने-पर गौर वर्ण, चन्द्रमाकी उक्त स्थिति होनेपर बाकके पुरुषके समान स्वेत-रक्त वर्ण, शुक्रको उक्त स्थिति होनेपर परम शुक्त वर्ण और शिन, राहु पूर्व नेतुकी उक्त स्थिति होनेपर कुष्ण वर्णके व्यक्तिकी चिन्ता कहनी चाहिए।

# बाल-वृद्धादि एवं आकृति मूलक समादि अवस्था

आलिङ्गितेषु बालैः । अभिधूमितेषु मध्यमः । दग्धेषु वृद्धः । आलिङ्गितेषु समः । अभिधूमितेषु दीर्घ<sup>ै</sup>ः । दग्धेषु कुन्जः । अनीमविशेषाः ज्ञातन्या इति मसुष्ययोनिः ।

अर्थे—जाबिहित प्रस्ताचर होनेपर वास्यावस्या, अभिध्मित प्रश्ताचर होनेपर सध्यसावस्था— युवावस्या और दग्ध प्रश्ताचर होनेपर बृद्धावस्या होतो है। आखिहित प्रश्ताचर होनेपर सम न अधिक कदमें बढा न अधिक छोटा, अभिध्मित प्रश्ताचर होनेपर दुव्य प्रश्ताचर होनेपर कुटल मनुष्यकी चिन्ता होती है। नामको छोडकर बन्य सब विशेषताएँ प्रश्ताचरींपरसे ही जाननी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य योनिका प्रकरण पूर्ण हुआ।

विवेचन—यदि सगरू चतुर्यं भावका स्वामी हो, चतुर्यं भावमें स्थित हो या चतुर्यं भावको देखता हो तो खुवा, दुण चतुर्यं भावका स्वामी हो; चतुर्यं भावके स्वामी हों या चतुर्यं भावको देखता हो तो वाकक, चन्द्रमा और ग्रुक चतुर्यं भावके स्वामी हों, चतुर्यं भावके स्वामी हों या चतुर्यं भावको देखते हों तो कई व्यस्क, शनि, रिव, इहस्पित और राहु ये मह चतुर्यं भावके स्वामी हों या चतुर्यं भावको देखते हों तो चुद पुचवकी चिन्दा कहनी चाहिए। थाकार वकी क्रमाधीयके समान जानना चाहिए अर्थांच वकी सूर्यं क्रमाधीय हो तो ग्रहदके समान पीछे नेत्र, क्रम्बी-चौडी वरावर देह, पित्त प्रकृति और योवे वाकांवाका; वकी चन्द्रमा क्रमाधीय हो तो पत्रकी गोक देह, वात-क्रम प्रकृति, सुन्दर शाँच, कोमळ वचन और द्विमान; मङ्गक क्रमाधीय हो तो क्रूर हिंद, युवक, उदारचित्र, पित्र प्रकृति, चक्रक स्वभाव और पत्रकी क्रमरवाका, द्वार क्रमाधीय हो तो वाक् पहु, इँसमुक, वात-पित्त-क्रक प्रकृतिवाका और स्वक्र क्रमरवाका, द्वार क्रमरवाका, द्वार वर्षार, स्वस्क क्रमाधीय हो तो सुन्दर वर्षार, स्वस्क, क्रमन्वाय प्रकृति और क्रम्प प्रकृतिवाका और स्वक्र क्रमाधीय हो तो सुन्दर वर्षार, स्वस्क, क्रमन्वाय प्रकृति और क्रम्प प्रकृतिवाका होता है। हा तो आकसी, पीके नेत्र, क्रम वर्षार, मोटे दाँव, क्रस्त वाक, क्रम्बी देह और अधिक वातवाका होता है। इस प्रकृत क्रमाखुसर कीवयोनिका निक्रयण करना चाहिए।

इस प्रस्तुत अन्यानुसार प्रश्नकर्वांके सनमें नया है, वह नया पूछना चाहता है, इत्यादि बातोंका परिज्ञान आजार्यने जीव, सूळ और चाहु इन तीन प्रकारकी बोनियों द्वारा किया है। जीव प्रश्नाचर—अ आ इ जो जः ए क स ग व च इ ज क ट ठ ढ व या ह होनेपर एच्छककी जीवसम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए, छेकिन जीवयोनिके द्विपन, चतुष्यद, अपद और पादसकुछ ये चार मेद होते हैं। अतः जीवविदेशवधी चिन्ताका ज्ञान करनेके छिए द्विपदके देव, सजुष्य, पद्मी और राचस ये चार मेद किये गये हैं। मजुष्य योगि सम्बन्धी प्रश्नके आह्मण, चित्रय, वैदय, ज्ञुद्ध और अन्ययज हम पाँच मेदों द्वारा विचार-विनिमय कर वर्ण विशेषका निर्णय करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्णके पुरुष, स्त्री और नपुंसक ये तीन-तीन सेद होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण सम्बन्धी प्रश्न होतेपर पुरुष, स्त्री आदिका निर्णय भी करना आवश्यक है। पुनः पुरुष, स्त्री आदिका विर्णय में करना आवश्यक है। पुनः पुरुष, स्त्री आदिका विर्णय में करना

१ तुळना—के॰ प्र०पृ० ६०-६१। च० प्र० क्लो॰ २६९। ता॰ नी॰ पृ० ३२४। मु॰ दी॰ पृ० ३०-४५। २ के॰ प्र० र॰ पृ० ६१। च० प्र० क्लो॰ २७५-२७७, २८५। मुन॰ दी॰ पृ० २४। ३ अग्रे नाम्ना विशेष इति मनुष्याः क॰ मू॰।

तथा इनमेंसे प्रत्येकके गौर, श्याम और कृष्ण रंगमेंद एव सम, दीर्घ और कृष्ण ये वीन आकृति सम्बन्धी भेद हैं। इस प्रकार मतुष्य योनिके बीवका अवरायुसार निर्णय करना चाहिए। उदाहरण—बैसे किसी आदमीने प्रातःकाल १ वले बाकर पृक्षा कि मेरे मनमें क्या चिन्ता है ? व्योतिपीने उससे फलका नाम पृक्षा तो उसने वामुन वताया। बामुन इस प्रश्न वाक्यका विश्लेषण किया तो ब् + का + स + च + च चे तीन जीवाचर न् + स मे वो मुलाक्षर और व धात्यक्षर हैं। "प्रश्ने जीवाचराणि घात्यक्षराणि मूलाक्षराणि च प्रस्पर शोधियत्वा योऽधिकः स एव योनिः" इस नियमानुसार बीवाचर अधिक होनेसे बीव योनि हुई, अतः बीवसम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए। पर किस प्रकारके जीवको चिन्ता है ? यह बाननेके लिए ब् + का + च इन विश्लेषित वर्णोंमें 'ज्' अपद, 'जा' बतुत्यद और 'अ' द्विपद हुआ। वहाँ तीनों वर्ण मिन्न-भिन्न सज्ञक होनेके कारण 'योऽधिकस्स एव योनिः,' नहीं लगा, किन्तु प्रयमाचरकी प्रधानता मानकर चतुष्पर सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए। इस प्रकार उत्तरीक्षर सतुत्व वाहिए अध्यम स्वार वचरोत्तर सतुत्व पीनि सम्बन्धी चिन्ताका विश्व करना चाहिए। इस प्रकार करते समय इस वातका सत्व प्यान रक्षना चाहिए कि तब किसी कास वोनिका निरचव नहीं हो रहा हो, उस समय प्रस्वाक्षयके आदि-अक्षरसे ही योनिका निर्णव किया कास वोनिका निरचव नहीं हो रहा हो, उस समय प्रस्वाक्षयके आदि-अक्षरसे ही योनिका निर्णव किया कास होनिका निरचव नहीं हो रहा हो, उस समय प्रस्वाक्षयके आदि-अक्षरसे ही योनिका निर्णव किया कास होनिका निरचव नहीं हो रहा हो, उस समय प्रस्वाक्षयके आदि-अक्षरसे ही योनिका निर्णव कास कानिका निरचव नहीं हो रहा हो, उस समय प्रस्वाक्षयके आदि-अक्षरसे ही योनिका निर्णव कास कालि है।

#### पिचयोनिके भेद

अथ पिचियोनिः-तवर्गे जलचराः। पवर्गे स्थलचराः। तत्र नाम्ना विशेषाः इतिक्याः। इति पचियोनिः।

अर्थ--- प्रश्नावर तवर्गके हो तो जलचर पद्मी और पर्वर्गके हों तो थलचर पद्मीको चिन्ता कहती चाहिए। पद्मियोके नाम अपनी चुद्धिके अनुसार बतलाना चाहिए। इस प्रकार पद्मियोनिका विक्रपण समाम हुआ।

विवेचन—परि प्रश्तका मकर वा मीन हो और उन राशियोंमें शनि वा मंगक स्थित हों तो वनकुनकुट और काक सरवर्ग्या विन्ता; अपनी राशियोंमें—इप और प्रकासे छक हो तो हंस, -हुध हो तो छक, वन्त्रमा हो तो मोरसम्बन्धी विन्ता; अपनी राशियोंमें—इप और प्रकासे छक हो तो हंस, -हुध हो तो छक, वन्त्रमा हो तो मोरसम्बन्धी विन्ता कहनी चाहिए। अपनी राशि-सिहमें सूर्य हो तो गरूड; बृहस्पित अपनी राशि-कम्या और मिश्रुनमें हो तो सुर्गा; मगळ अपनी राशि-मेप और बृश्विकमें हो तो उनकु एवं राहु धनु और मीनमें हो तो भरतूळ पर्याक्षी विन्ता कहनी चाहिए। सीम्य प्रहों—इप, वन्त्र, गुरु और छक्रके छमेरा होनेपर सीम्य-पर्याक्षी विन्ता और कृत्र प्रहों—रिव, जिने और संगठके अमेरा होनेपर कृत्र प्रविवोक्षी विन्ता समसनी चाहिए। इस प्रकार कम और छमेरा होनेपर सीम्य प्रहों—हिन, जिने और संगठके अमेरा होनेपर कृत्र प्रविवोक्षी विन्ता समसनी चाहिए। इस प्रकार कम और छमेरा होनेपर ही सावासाय प्रकार वन्त्र आवश्यक है। प्रश्ताक्ष कम प्रश्नक प्रमाचरोंका विचार अपूरा रहता है, आचार्यने इसी अभिप्रायसे "तृत्र विशेषा: ज्ञात्रत्याः" इत्यादि कहा है।

१. तुलना—के० प्र० र० पू० ६१-६२। य० य० पू० ८। च० प्र० वलो० २८७-२८८। ज्ञा० पू० २१-२२। प्र० को० पू० २। चिक्रेप फलादेकके लिए पक्षी चक्र—"चन्चुमस्तकण्ठेपू हृदयोदरपसु च । प्रध्योस्च त्रिक चैव शिक्षमादि न्यवेद वृष्ठ । चम्चुच्चे नाममें मृत्युः बीचें कच्छोदरे हृदि। विजय क्षेमलामक्च मगर्द पादपक्षयों "—न० र० पू० २१३, पिक्षचे क्षेचर ५० हृत दिवतिव श्वामचर, अरम्बुचरः। क्षेश्चरहत ५० दीप्तरिव १२ हृत त १, शुक २, पिक ३, हृस ४, काक ४, कुक्कुट ६, चक्रवाक ७, पुल्लिः ८, मयूर ६, सालुच १०, परिवाण ११, ककोरले १२, छावगे १३, बुसले ०। कर्षणाक्षगक्षेष विद्यार ५७ हृत दिवत वि—स्यूलक्षयः। स—मञ्चमक्षग ०। सूक्ष्मक्षग । स्यूलक्षयक्षय ताराहत २७, दिवत १, वेस्ट २, रणविक्त ३, हेळ्डिल्डः ४, गर्स्ट ५, क्रो०च ६, कोगिडि ७, वक ०, पूगे०। मञ्चमक्षगक्षेपम्"। —के० हो० ह० पू० ८१। २ झातल्या इति पाठो नारित—क० मू०।

# राचसयोनिके भेद

कर्मजाः योनिजाञ्चेति राखसा द्विनिषाः । त्वैर्गे कर्मजाः । शवर्गे योनिजाः । तत्र नाम्ना विशेषैतो झेर्याः । इति द्विपदयोनिश्चत्विषः ।

अर्थ--राषसयोगिके दो भेद हैं-कर्मन और योगिन । सवर्गके प्रश्नाषर होनेपर कर्मन और श्रदर्ग-के प्रश्नाषर होनेपर योगिन राषसयोगि होती है। नामसे विशेष प्रकारके मेदींको ज्ञानना चाहिए। इस प्रकार द्विपद योगिके चारो मेदोका कथन समाप्त हुआ।

विवेचन—अूत, प्रेतादि राचस कर्मज कहे जाते हैं और असुरादिको योनिज कहते हैं। यद्यपि सैद्धान्तिक दिसे सूतादि व्यन्तरोके मेदोंमेंसे हैं, पर बहाँपर राजससामान्यके अन्तर्गत ही व्यन्तरके समस्त भेदों तथा अवनवासियोके असुरकुमार, वातकुमार, द्वीपकुमार और दिनकुमारोको रखा है। उपोतिष शाख-में निकृष्ट देवेंको राजसकी संज्ञा दी गई है। रत्नप्रमाके पंकमायमें असुरकुमार और राजसोका निवास स्थान बताया गया है। आक्षोमें व्यन्तर देवोके निवासोंका कथन अवनपुर, आवास और अवनके नामों-से किया गया है अर्थात् द्वीप-समुद्रोमें अवनपुर; ताकाय, पर्यत और दुर्जपर आवास पूर्व विज्ञा पृथ्वीके वीचे भवन हैं। उपोतिषीको प्रश्नकर्ताकी वर्षों और चेष्टासे उपगुक्त त्यानोंमें रहनेवाके देवोंका विक्षण करना चाहिए। अर्थात करनेश और कमन-समसके सम्बन्धते उक्त देवोंका निक्षण करना चाहिए। अर्थात करनेश और समस्य भावमें रहनेवाके पुष्प एव रिवके साथ इत्थाक योग हो तो अवनपुरमें रहनेवाके निकृष्ट वेचों—राचमोंकी चिन्ता, श्रीय कम्मेश द्वीकर समस्य श्रीय क्षप्त आवस्य पुष्प किया करनेश वीच कर रहा हो तो आवसमें रहनेवाके राचसोंकी विन्ता पुत्र राहु और कहत हीववक हो तथा इहस्तिका राचके साथ मणक योग हो तो अवनमें रहनेवाके राचसोंकी विन्ता कहती चाहिए।

# चतुष्पद् योनिके भेद

अर्थे चतुष्पदयोनिः खुरी नखी दन्ती शृङ्गी चेति चतुष्पदाश्रतुर्विधाः। तत्र आ ऐ खुरी, इ टा नखी, य फा दन्ती, र पा शृङ्गी ।

अर्थे—खुरी, नसी, दन्ती और श्रञ्जी वे चार भेद चतुष्पद वोनिके हैं। यदि आ और पे स्वर प्रस्ता-कर हों तो खुरी, क और द प्रकाश्वर हो तो वसी, व और फ प्रस्तावर हो तो दन्ती और र एवं प प्रस्ता-कर हों तो श्रजी कहनी चाहिए।

विवेचन-कान स्थानमें मङ्गळकी राशि हो और त्रिवाद दृष्टिसे सङ्गळ कानको देखता हो तो खरी। सूर्यकी राशि-सिंह कान हो और सूर्य जानको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो या सान स्थानमें हो तो नसी, मेप राशिमें शनि स्थित हो जववा कान स्थानके ऊपर शनिकी पूर्ण दृष्टि हो तो दन्ती पूर्व मङ्गळ कर्क रासिमें स्थित हो अथवा मक्तमें स्थित हो और कान स्थानके ऊपर त्रिपाद था पूर्ण दृष्टि हो तो मङ्गी योगि कहनी चाहिए !

प्रस्तुत प्रन्यानुसार प्रश्नक्षेणीके बाध वर्णकी जो आखा हो उसीके धनुसार खुरी, नखी, दल्ती और शक्षी योविका निरूपण करना चाहिए। केरकादि प्रदन ग्रन्थोंके मतानुसार व बा ह ये तीन स्वर प्रश्नाचरीं

<sup>&#</sup>x27;१. तुळना—के० प्र० र० पृ० ६२। ग० म० पृ० ९। च० प्र० रको० २४१-९३। २ धर्वो—ता० मू०। ६ विशेष -क० मू०। ४ झेया इति पाठो नास्ति-क० मू०। ५. तुळना-के० प्र० र० पृ० ६२-६३। प्र० को० पृ० ६। च० प्र० क्को० २९४-२९६। के० हो० ह० पृ० ८६। ६ ''अथ चतुष्पदयोनि'' इति पाठो नास्ति—ता० सू०।

के आदिमें हों तो सुरी; ईंट क ये तीन स्वर प्रश्नाक्रोंके आदिमें हो तो नखी, ए ऐ को ये तीन स्वर प्रश्नाकरोंके आदिमें हो तो दन्ती और अं अ: ये तीन स्वर प्रश्नाकरोंके आदिमें हो तो श्रद्धी योगि कहनी चाहिए।

# खुरी, नखी, दन्ती और शृङ्गी योनिके भेद और उनके लच्चण

तत्र खुरिणः द्विविधाः-ग्रामचरा अरण्यचराश्चेति । 'आ ऐ' ग्रामचरा अश्वगर्द-भादयः । 'ख' अरण्यचराः ग्वयहरिखादयः । तत्र नाम्ना विशेषेतो ह्रेयाः । निष्ठ-नोऽपि ग्रामारण्याश्चेति द्विविधाः । 'ख' ग्रामचराः श्वानमार्जारादयः । 'ठ' अरण्यचरा च्याम्रसिहादयः । तत्र नाम्ना विशेषेतो ह्रेयाः । दन्तिनो द्विविधाः-ग्रामचरा अरण्य-चराश्चेति । 'थें' तत्र ग्रामचराः श्रूकरादयः । 'फें' अरण्यचरा हस्त्यादयः । तत्र नाम्ना विशेषेतो ह्रेयाः । शृङ्गिणो द्विविधाः-ग्रामचरा अरण्यचराश्चेति । 'र' ग्रामचराः महिष-ह्यागादयः । 'ख' अरण्यचरा मृगगण्डकादय इति चतुष्पदो योनिः ।

अर्थ—खुरी योनिके आमचर और करण्यचर थे दो ओड़ हैं। था ऐ प्रश्ताचर होनेपर आमचर अर्थाद बोडा, गथा, कुँड आदि मदेशोकी चिन्ता और स प्रश्ताचर होनेपर वगचारी पद्ध रोफ, हरिण, सरगोश आदिकी चिन्ता कहनी चाहिए। इन पश्चमींमें भी नामके अनुसार विशेष प्रकारके पद्धमोंकी चिन्ता कहनी चाहिए।

नसी बोनिके ब्रामचर और अरण्यवर वे दो सेंद हैं। 'छु' प्ररमावर हो तो आमचर अधौत कुता, विही आदि नसी पशुमेंकी विन्ता और 'ठ' प्ररमावर हो तो अरण्यवर-व्याप्त, वीता, सिंह, भाछ, आदि सद्भी नसी जीवोंकी विन्ता कहनी वाहिए। नामके अनुसार विशेष प्रकारके नसी बीवोंकी विन्ताका कान करना वाहिए।

इन्सी योगिके दो सेद् हैं-प्राप्तचर और सरण्यचर । 'श' प्रश्वाचर हो तो प्राप्तचर—गूकरादि प्रामीण पाछत् दर्गत जीवोंकी चिन्ता और 'फ' प्रश्वाचर हो तो अरण्यचर हायी आदि बहुकी दस्ती पशुओकी चिन्ता कहनी चाहिए । दश्ती पशुऑको नामानुसार विशेष प्रकारसे जानना चाहिए ।

श्रङ्गी योभिके भी दो भेद है ग्रामचर और अरण्यचर । 'र' प्रश्वाक्षर हो तो भैंस, वकरी आदि ग्रामीण पाछत् सींगवाछे पश्चओंकी चिन्छा और 'प' प्रश्वाचर हो तो अरण्यचर—हरिल, क्रणसार आदि वसचारी सींगवाछे पश्चओंकी चिन्छा समस्त्री चाहिए । इस प्रकार चतुष्पद—पश्च योनिका निकरण सम्पूर्ण हुआ ।

विवेचन—प्रश्नकालीन लग्न बनाकर उसमें बयास्थानग्रहोको स्वापित कर ठेनेपर चतुष्पद बोनि-का विचार करना चाहिए ! बदि मेप राग्निमें सूर्य हो तो क्याप्रकी चिन्ता, मङ्गळ हो तो मेंडकी चिन्ता, बुध हो तो लगूरकी चिन्ता, ग्रक हो तो बैळकी चिन्ता, ग्रनि हो तो मेंसकी चिन्ता और राहु हो तो रोस-की चिन्ता कहनी चाहिए ! वृप राग्निमें सूर्य हो तो बारहर्षिगाकी चिन्ता, मङ्गळ हो तो कृष्ण सृगकी चिन्ता, धुध हो तो बन्दरकी चिन्ता, चन्द्रमा हो तो गायकी चिन्ता, ग्रुक हो तो पीळी यायकी चिन्ता,

१ तुळना—च० प्र० क्लो० २९७-३०९। ज्ञा० प्र० प्० २३-२४। भृ० दी० प्० १५-१६। स० वृ० स० पृ० १०५२। के० हो० वृ० प्० ८७। २ विसेष —क० मू०। ३ विसेष —क० मू०। ४ 'स' इति पाठो नास्ति—क० मू०। ५ 'फ' इति पाठो नास्ति—क० मू०। ६ विसेष —क० मू०।

शनि हो तो मैंसकी चिन्ता और राह हो तो मैंसाकी, चिन्ता बतलानी चाहिए। महल पदि कहै राशिमें हो तो हाथी, सकर राशिमें हो तो भेंस, वृष्में हो तो सिंह, मिश्रनमें हो तो क्रवा, कन्यामें हो तो श्रवाह. सिंहमें हो तो ब्याब्र एवं सिंह राशिमें रवि, चन्द्र और महत्त्व ये तीनों ब्रह हों तो सिंहकी चिन्ता वहसी, चाहिए । चन्द्रमा तका राशिमें स्थित हो और कान स्थानको देखता हो तो वैक और गाय, शक तका राधिमें स्थित हो, सप्तम मानके कपर पूर्ण दृष्टि हो और उन्नेश या चतुर्थेश हो तो बक्रदेकी चिन्ता समसनी चाहिए । धनु राशिमें मझळ या ब्रहस्पति स्थित हो तो घोड़ा और शनि मी धको होकर धनु राशिमें हो ब्रहस्पति था महरूके साथ स्थित हो तो मस्त हाथीकी चिन्ता बतलानी चाहिए। धनुराशिमें लग्नेशसे सम्बद्ध राह बैठा हो तो मैंसकी चिन्ता, धन राशिमें बच और बृहस्पति स्थित हों तथा चतुर्थ एव सप्तम भावसे सम्बद्ध हों तो बन्दरकी चिन्ता, घतु राशिमें ही चन्द्रमा और ब्रध स्थित हो अथवा दोनों प्रष्ट मिन्न-भावमें बैठे हों तो पद्म सामान्यकी चिन्ता एव सर्व और बृहस्पतिकी पूर्ण दृष्टि घन राशिपर हो तो गर्मिणी पद्मकी चिन्ता और इसी राशिपर स्येंकी पूर्ण दृष्टि हो तो बन्ध्या पशुकी चिन्ता कहनी चाहिए। यहिं चन्द्रमा क्रम्म राशिमें स्थित हो और यह यस राशिस्य श्रम प्रहको देखता हो तो वानरकी चिन्ता, क्रम राशिसें बहस्पति स्थित हो या त्रिक्तेणमें बैठकर क्रम्म राशिको देखता हो तो माल्डी चिन्ता पर्व क्रम राशिमें शनि बैटा हो तो जगली हाथीकी चिन्ता समसनी चाहिए। इस प्रकार करन और प्रहोके सम्बन्धोंके भन्नसार पद्मभोकी चिन्ताका ज्ञान करना चाहिए। प्रस्तत प्रन्थमें केवल प्रश्नाक्षरींसे ही विचार किया गया है। स्टाहरण-जैसे मोहनने प्रातःकास १० वर्ते आकर प्रश्न किया कि मेरे मनमें कौन-सी चिन्ता है ? मोडनसे किसी फलका नाम पूछा तो उसने बामका नाम किया। इस प्रश्न वाक्यका (भा + म + अ) पह विरक्षेपण इक्षा। इसमें आद्य वर्ण आ है, असः "आ ऐ ब्रामचरा:-अन्धगर्दभादयः" इस लक्षणके अनुसार बोरेकी चिन्ता कहनी चाहिए।

# अपद योनिके भेद और लच्चण

अथापदेयोनिः—ते द्विविधाः जलचराः स्थलचराश्चेति । तत्र इ ओ ग ज डाः जलचराः-शङ्खमत्स्यादयः । द व ल साः स्थलचराः-सर्पमण्ड्कादयः । तत्र नाम्ना विशेषैतो क्षेयाः । इत्यपदयोनिः ।

अर्थ-अपर योनिके दो जेद है-जिल्बर और शंक्ष्यर । इनमें ह वो य न व ये प्रराप्तर हों तो शंक्ष्यर शक्त, मक्की, मकर, विदेशक इत्यादिकी चिन्दा और द व क स वे प्रराप्तर हों तो यक्ष्य-साँप, मेडक इत्यादिकी चिन्दा कहनी चाहिए । मामसे विशेष प्रकारका विचार करना चाहिए । इस प्रकार. अपद योनिका कथन समास हुआ।

विवेचन—प्रश्नमेणीके आध वर्णसे अपद बोनिका ज्ञान करना चाहिए। सतान्तरसे क ग च ज त द ट ड प व ख क की नलचर संज्ञा और ख घ छ क स थ घ ठ ढ क म र व की स्यलचर सज्ञा बतायी गई है। मगर, मल्ली, शक्स लादि नलचर कौर कीदे, सर्प, दुसुदी बादिकी स्यलचर सज्ञा कही गई है। ड ल. ण न म इन वर्णोंकी उमयचर सज्ञा है। किसी-किसी आचार्यके सतसे ई सौ घ म ढ ध म व इ। ठ क ठ म ण न म म भ: ये वर्ण स्यलसञ्जक बीर इ जो ग ज ट द व ल स वे वर्ण खलचरसज्ञक हैं। गणित किया द्वारा निकालनेके लिए माजालोंको द्विग्रणिव कर वर्णोंसे गुणा करना चाहिए; यदि गुणनफल विपम-संस्यक हो तो स्यलचर और समसंस्यक हो तो बलचर वपद बोनिकी विग्ना समसनी चाहिए।

१ तुळना—के॰ प्र॰ र॰ पृ॰ ६४-६५ । प्र० वळो॰ ३११-१७ । २ ते च—क॰ मू० । ३ विशेष — क॰ मू० ।

# पाद्संकुला योनिके भेद और लच्चण

अर्थे पादसंकुर्लेथोिनः-ई औ व स दाः अण्डनाः अमरपतङ्गादयः। ध म व हाः स्वेदनाः यूकमत्कुणमिन्नकादयः। तत्र नाम्नां निशेष इति पादसंकुरुायोिनः।' इति जीवयोिनः।

क्षर्थ —पादसंकुछ योनिके दो भेद हैं — अंडब और स्वेदन । ह जी व क ड वे प्रश्तापर अण्डन संज्ञक श्रमर, पत्तग इत्यादि और च म व ह वे प्रश्ताक्षर स्वेदन सज्ञक— वूँ, खटमठादि हैं । नामानुसार विशेष प्रकारके भेदोंको समक्षना चाहिए। इस प्रकार पादसकुछ योनि और जीवयोनिका प्रकरण समास हुआ।

विवेचन-प्रशक्तांके प्रश्वाचरोकी स्वर संख्याको दोसे गुणाकर प्राप्त गुणवक्तकर्म प्रश्वाचरोंकी व्यक्षन संख्याको चारसे ग्रणाकर खोडनेसे योगफळ समसंख्यक हो तो स्वेदन और विपमसव्यक हो तो भण्यत बहुपाट योमिके जीवोंकी चिन्ता कहवी चाहिए। जैसे-मोतीकाळ प्रातःकाळ म वसे पूछने भागाः हिं सेरे सनमें किस प्रकारके जीवकी किन्ता है ? प्रातःकाकका प्रश्न डोनेसे मोसीकारुसे प्रथमा-नाम पूछा हो उसने वकुकका नाम बतलावा। 'वकुक' इस प्रश्तवानयका (बुने बने कुने हन: 6 + अ ) यह विश्केपिक रूप हजा। इसकी स्वर सक्या तीनको दोसे गुणा किया तो ३ × २ = ६, ज्यक्षन संक्या तीनको चारसे गुणा किया तो ३ x % = १२. दोनोका योग किया तो १२ + ६ = १८ योगफळ हुआ. यह समस्त्यक है अप: स्वेदल थोनिकी चिन्ता हुई। प्रस्तुत प्रत्यके प्रश्नावरीके नियमानुसार भी प्रथमानुर 'व' स्वेदज योनिका है अतः स्वेदज बीबोंकी जिल्ला कहनी चाहिए। प्रश्नकप्रसे यदि प्रश्नका पर निरूपण किया जाय तो सेप, बूप, कर्व, सिंह, चूक्षिक, सकरका पूर्वाई इन राशियोंके प्रश्न करन होनेपर बहुपद नीव योनिकी चिन्ता कहनी चाहिए । मेप, इप, कर्क और सिंह राशिके प्रश्न करन होनेपर अंबस जीव मोनिकी चिन्ता और बरिचक एवं सकर राशिके पस्ट्रड अंग सक कान डोनेपर स्वेदन जीव योनिकी चिन्ता कहनी चाहिए । मिधन राशिमें बच वा मंगळ हो और चतर्ष आवमें रहने वाळे प्रहोसे सम्बद्ध हो तो मख्यको चिन्ता, कन्याराशिमें शिन हो तथा चतुर्य भावको देखता हो तो बँकी चिन्ता, मीन राशिमें फोई प्रह नहीं हो तथा क्यममें कर्क राशि हो और शक या चन्द्रमा उसमें स्थित हो तो अमरकी चिन्ता पुर्व पत्र राशिमें संग्रह स्थित हो और यह इस्त्रें भावसे सम्बन्ध रखता हो तो पत्रगकी चिन्ता कहनी चाहिए। त्वीय मावमें बृद्धिक शांश हो तो विच्छ और खदमखकी चिन्ता, कर्क राशि हो तो कच्छपकी चिन्ता, मेप राशि हो तो योधाकी चिन्ता, बप राशि हो तो विपक्कीकी चिन्ता, मकर राशि हो तो बिपकली, गोघा, चीटी, कट और केंचला आदि जीवांकी चिन्ता एवं दूरिचक राशिमें मंगठके तृतीय भावमें रहनेपरं विपेक्षे कीडोंकी चिन्ता कहनी चाडिए । चीथे सावमें सकर राशिके रहनेपर चन्दनगोह, दूसही-आदि जीबोकी चिन्ता, कर्क राशिके रहनेपर चींटीकी चिन्ता और खुत राशिके रहनेपर विच्छकी चिन्ता। कहनी चाहिएं । बहुपाद योनिका विचार प्रधानतः कान, चतुर्यं, तृतीय और पष्ठ भावसे करना चाहिए । यदि उक्त मार्वोमें चीण चन्द्रमा, कर ग्रह युक्त निर्वेळ द्वाव, राह और शनि स्थित हों तो निरन श्रेणीके बहुपाद जीबोकी चिन्ता कहमी चाहिए।

१ तुळना—के० प्र० र० पृ० ६५-६६ । च०प्र० ३३३-३३४ । घ०प०म०पृ० ८ । प्र०की०पृ० ६ । का॰प्र०पृ २१ । ग०म०पृ० ८ । के०हो०ह० ८९ । २ अय पास्यकुळा अमरसर्जूरास्य —क०मृ० ।

# धातुयोनिके भेद

अथ घातुंयोनिः । तत्र द्विविघो घातुः घाम्यमधौम्यञ्चेति । त द प व उ अं सा एते धाम्याः । ध य घ फ म ऊ व ए अधाम्याः ।

अर्थं—शातु योनिके दो सेद हैं—शास्य और अवास्य । त द प व उ अंस इन प्रशासरींके होने-पर थास्य धातुर्योनि और व व घ फ क व ए इस प्रश्नासरींके होनेपर सवास्य वातु योनि कहनी चाहिए।

विवेचल-जो धातु अनिसें दाळकर पिषछाये जा सर्वे उन्हें वास्य और वो अनिसें पिषछाये नहीं वा सर्वे उन्हें अधाय कहते हैं। यदि त इ प ब उ अं स ये प्रश्नाचर हों तो धाय और व य घ फ स क स प ये प्रश्नाचर हों तो अधाय धातु योनि होती है। धायाधाय चातुयोनिको गणित किया द्वारा अवगत करनेके लिए प्रश्नकर्वासे पुष्पादिका नाम पूछकर पूर्वाह्काळमें नमें संख्या सहित वर्णको सख्या और वर्ग सख्या सहित स्वयाको परस्वर गुणाकर गुणनफळमें नामाचरोंकी वर्गसंख्या सहित स्वयाको परस्वर गुणाकर गुणनफळमें नामाचरोंकी वर्गसंख्या सहित वर्णको संख्या और वर्गसंख्या सहित स्वयाको प्रस्थर गुणा करनेपर नो गुणनफळ हो उसे नोच देनेसे घोगफळ पिण्ड होता है। मध्याह्व काळके प्रश्नमें पश्नाचर और नामाचर दोनोंकी स्वर सक्याको केवळ वर्णसंख्यासे गुणाकरवेत्र दोनों गुणनफळोंके घोगतुक्य मध्याह्व काळीन विण्ड होता है। और सामंबळके प्रश्नमें पश्नाचर प्रश्नमें प्रश्नाचर ग्रीत वामाचर वोर वामाचर वोर वामाचर वोर वामाचर वातु वोविक्ता सम्बन्धी प्रश्न होनेपर इस पिण्डमें दोका भाग देनेपर पृक श्रेषमें धाम्य और ख्रूम्य ग्रीवमें अधाम्य वातु वोवि होती है।

# धाम्य धातुयोनिके भेद

तत्र घाम्या अष्टैनिघाः—सुवर्णरजतताम्रत्रपुकांस्यलोहसीसरेतिकादयः। श्वेतपीत-हरितॅरक्तकृष्णा इति पञ्चवर्णाः। पुनर्घाम्याः द्विनिघाः घटिताघटिताश्चेति। घटित उत्तराचरेष्वघटित अघराचरेषु।

अर्थ-धान्य भातु योजिके बाड मेद हैं—सुवर्ण, चॉदी, चॉबा, चॉबा, कॉबा, कोहा, सीसा बीर हैतिका-पिचल । सफेद, पीला, हरा, लाल बीर काला में पाँच मकारके रग हैं। घान्य घातुके प्रकारान्त्ररसे हो मेद हैं बटित और अघटित । उत्तराचर प्रश्नाचरोंके होनेपर चटित और अघराचर होनेपर अघटित भातु पोति होती है ।

विवेचन—हाक या चन्त्रमा उन्तमें स्थित हों वा उनको देखते हों तो चाँदीकी चिन्ता, हुध उन्तमें स्थित हो या उनको देखता हो तो सोने (युवण)की चिन्ता, इहस्पति उन्तमें स्थित हो या उनको देखता हो तो सोने (युवण)की चिन्ता, इहस्पति उनको देखता हो तो सोनेकी चिन्ता, ग्राने उनमें स्थित हो तो उनेकी चिन्ता, ग्राने उनमें स्थित हो तो छोहेकी या ओहे द्वारा निर्मित वस्तुआंकी चिन्ता और राहु कानमें स्थित हो तो हहीको चिन्ता कहनी चाहिए । सूर्य अपने माव-सिंह राग्निमें स्थित हो और चन्त्रमा उच्चराश्च-वृषमें स्थित हो तो युवण आदि अष्ठ धातुओंकी चिन्ता, महळ उनमें छ हो या अपनी राग्नियों-नेष और वृश्चिकमें स्थित हो तो तो वेकी चिन्ता,

१. तुळना—के० प्र० र० पृ० ६६-६७। के० प्र० स० पृ० ११। ग० स०पृ० ५। प्र० कु०पृ०१३। प्र० कौ०पृ० ५। ज्ञा० प्र० १६। २ वास्या क्वास्योति—क०म्०। ३ तुळना—के० प्र० स०पृ० १९। के० प्र० रप् १६०-६८। प्र० कौ०पृ० ६। ग० स०पृ० ६। ज्ञा० प्र० १६। मु० दी०पृ० २६-२७। वृ० जा०पृ० ३२। दै० व०पृ० ७। ब्रा० ति०पृ० १५। ४. स्वेतपीतनीळ 'पञ्चवर्णा —क० सू०।

बुध छान स्थानमें हो या मिथुन और कन्या राशिमें स्थित हो तो रांगेकी चिन्ता, गुरु छानेश होकर छान-में स्थित हो या पूर्ण दक्षिसे देखता हो तो सोनेके बामूपणोकी चिन्ता, शुक्र करनेश हो वा स्थनमें स्थित हो और छान स्थानको देखता हो तो चाँदों या चाँदीके भागूपणोकी चिन्ता, चन्द्रमा छानेश हो और छान स्थानसे सम्बद्ध हो तो काँसेकी चिन्ता, शनि और राहु छन्न स्थानमें स्थित हो या सकर और क्रुम्स राशिमें दोनों स्थित हों तो छोहेकी चिन्ता कहनी चाहिए । महक, सूर्यं, शनि और शुक्र अपने-अपने माधमें रहनेसे छोह बस्तुकी चिन्ता करानेवाले होते हैं। चन्द्रमा, बुख पृथं बृहस्पति अपने माव और मित्रके मावमें रहनेपर छोडेकी चिन्ता करानेवाछ कहे राये हैं । सर्वके छानेस होनेपर ताँ वेकी चिन्ता, चन्द्रमाके छानेश होनेपर सणिकी चिन्ता, सङ्गळके लग्नेश होनेपर सोनेकी चिन्ता, बुधके क्रग्तेश होनेपर काँसेकी चिन्ता, बृहस्पतिके छन्नेश होनेपर चाँदीकी चिन्ता और शनिके छन्नेश होनेपर छोहेकी चिन्ता समस्रनी चाहिए। सूर्य सिंह राशिमें स्थित हो. सष्ठममानको पूर्ण दृष्टिसे देखता हो वा काव स्थानपर पूर्ण दृष्टि हो तो इस प्रकार-की स्थितिमें सर्वेक ( Sodium ), पोटाशक ( Potassium ), क्विट्क ( Rubidium ) और ताज (Copper) की चिन्ता, वृक्षिक राशिमें महाल हो, अपने मित्रकी राशिमें शनि हो और महत्त्वकी इष्टि कान स्थानपर हो तो सुवर्ण, वेरिलक ( Berylum ), सामीशक ( Magnesium ), कालक (Calcium), बेरक (Barium), कदमक (Cadmium) पूर्व बस्सा (Zincum) की चिन्ता, हुध छन्नेश हो या मिन्नभावमें स्थित हो अथवा छन्न स्थानके ऊपर निपाद दृष्टि हो, अन्य ग्रह निकोण पाद और केन्द्र ( सरन, अ) १३० ) में हो तथा न्यय मावमें कोई ग्रह नहीं हो तो पारव ( Mercury ), स्कन्दक (Scandium), इत्रिक (Wornum), कन्यनक (Lanthanum), इत्त्रिक (Ytterbium ), अलम्यूनियस ( Aluminium ), गरुक ( Gallium ), इन्द्रक ( Indium ), शरुक (Thallium), तितानक ( Titanium ), शिकेनक ( Zirconium ), सीरक ( Cerium ), पूर्व बनदक ( Vandium ) की चिन्ता, बृहस्पति कम्बमें स्थित हो, ब्रुच कम्बेश हो, अनि तृतीय भावमें स्थित हो, सूर्य सिंह राशिमें हो भीर बृहस्पति मित्रप्रही हो तो अमैनक (Germanum), रह्न (Stannum), सीसा (Lead), नवक (Niobium), आर्सेनिक (Arsenicum), आन्तिसनि (Shbium), विपनिय (Bismuth), क्रीसक (Chromcum), सोविदक (Molybdenum), तहस्तक (Tungsten) एवं बारुगुक (Vranium) की बिन्ता, शनि छानमे स्थित हो, बुध मकर राशिमें स्थित हो, शुक्र कुम्म या हुए राशिमें हो, जग्नेश शनि हो और चतुर्य, पश्चम और ससमभावमें कोई प्रह नहीं हो तो सहनक (Manganese), छोह (Iron) को बास्ट (Cobalt), निकेड (Nickel), द्यांनक (Ruthenium), पहर्द (Palladium), अरसक (Osmium), इरिदक (Indium), जातिनक (Platium) और हेल्कि (Helium) की चिन्ता; राहु धनराशिमें स्थित हो, कम्पमें केतु हो, नवम भावमें गुरु स्थित हो और ग्यारहवें भावमें सूर्य हो तो चार नमक (Salt), बुनसेन (Bunsen), चाँदी (Silver) और हरतासकी चिन्ता एवं चकार्द्में सभी प्रहोंके रहनेपर छीह-मस्म, ताम्र-मस्म और रीप्य-मस्मकी चिन्ता कहनी चाहिए । अथवा प्ररमाहरॉपरसे पहले वातु बोनिका निर्णय करनेके अनन्तर चान्य और अधान्य चातु-षोनिका निर्णय करना चाहिए । घाम्य बोनिके सुवर्ण, रजतादि बाठ सेद कहे गर्म हैं । उत्तरावर प्रश्नक्षेणी वर्णोंके होनेपर घटित और अधराधर होनेपर अघटित घाम्य योगि कहनी चाहिए।

#### घटित योनिके भेद और प्रभेद

तत्र घटितः त्रिविषे:-जीवामरणं गृहामरणं नास्तकञ्चेति । तत्र द्विपदाचरेषु द्विपदाभरणं; त्रिविधं-देनतामरणं मतुष्यामरणं पचिभूषणमिति । तत्र नरामरणं-

१ तुळला—के० प्र० र० पृ० ६९-७१ । ग० ग० पृ० ६-७ । बा० वि० पृ० १५ । दै० का० पृ० २२८ । रा० प्र० पृ० २५-२६ । घ्व० ग० पृ० ७ । प्र० कु० पृ० १४ । के० हो० ह० पृ० ६०-६१ ।

'शीर्षाभरणं कर्णाभरणं नासिकोभरणं ग्रीवामरणं कण्ठोमरणं इस्ताभरणं जङ्घामरणं पादा-भरणमित्यष्टविधाः । तत्र शीर्षाभरणं किरीटघडिकार्द्धचन्द्रादयः । कर्णाभरणं कर्णकुण्डला-द्यः । नासिकौभरणं नासामण्यादयः । ग्रीवामरणं कण्ठिकाहारादयः । कष्ठाभरणं ग्रेडे-यकादयः । इस्ताभरणं कङ्कणाङ्गुलीयकग्रद्धिकादयः । जङ्घाभरणं जङ्घाषण्टिकादयः । पादाभरणं नपुरम्रद्विकादयः । तत्रोत्तरेषु नरामरणम् , अधरेषु नार्याभरणम् । उत्तराद्यरेषु दिवणामरणमधरावरेषु वामामरणम् । तत्र नाम्ना विशेषः। देवानां पित्रणां च पूर्वोक्त-चन्द्रोयम् । गृहाभरणं द्विविधं माजनं माण्डञ्चेति । तत्र नाम्ना विशेषः ।

धार्य-विदेश वासके तीन मेद हैं--बीवासरण-आसुवज, गृहाभरण-पात्र और नाणक-सिक्के-बोट, क्यचे आदि । द्विपद--अ ए क च द स प च स प्रश्नाचर हो तो द्विपदामरण--हो पैरवाले सीवींका साम-चण होता है । इसके तीन भेद हैं-देवतास्वण, पश्चि आस्वण और सनुष्यासूषण । सनुष्यासूषणके शिरसा-भरण, कर्णांन रण, नासिकामरण, ग्रीवासरण, क्यांमरण, हस्तामरण, जंबामरण और पादासरण ये आह क्षेत्र हैं। इन भारपणोंमें सकर, और, सीसफूक जानि शिरसामरण: कानोंमें पहने जानेवाचे कुण्डक, एरिंग (इंडे) आदि कर्णीभरणः नाक्सें पहने जानेवाली सणिकी स्रोत ,वासी आदि वासिकामरणः कण्टमें पहने जाने बाकी करती, हार भावि श्रीवासरण, गरेमें पहने जानेवाकी हैंसुकी, हार आदि करतासरण, हायोंमें पहले .जानेवाले कंकण, बँगुठी, सुदरी, ब्रह्मा आदि इस्ताभरणः बाँघों में बाँचे बानेवाले बूँघुरू, श्रुष्ट्रघण्डिका आदि संघाभरण और पैरोंमें पहने जानेवाले बिखुए, खुखा, पालेव आहि पादामरण होते हैं। प्रश्नावहोंमें उत्तर वर्गी-क ग रू च ल ल ट र ज स द म ए व म य र श स के डोनेपर मनुष्यामरण और अधरावरों--स व स म ठ द थ थ पा म र व व इ के होनेपर कियोंके साम्रवण वानने चाहिए। उत्तराचर प्रश्नवर्णीके होनेपर दक्षिण अहका आसूपण और अधराक्त प्रश्नवर्णीके होनेपर दास अहका भासूपण कहना चाहिए। इन भासवर्गोर्मे सी नामकी विशेषसा समसनी चाहिए। प्रसन्नेगीर्मे स क स ग व ह इन वर्गोंके ्होनेपर देवोंके आभ्याण और तथ द घन प फ व अ अ इन वर्णोंके होनेपर पश्चियोंके आभ्याण कहते -चाहिए । विशेष बातें देव और पश्चि गोनिके समान पहलेको तरह जायनी चाहिए । गृहासरगके पात्रीके -वो भेट हैं---माजन-मिट्रीके वर्तन और भाण्ड-चातके वर्तन । नामकी विशेषता प्रश्नाचरींके अस्सार जान छेवी चाहिए।

१ नासिकाभरण-पाठो नास्ति-क० मू०। २. कष्ठाभरणिति नास्ति-क० मू०। २ नासिकाभरणं .नासामण्यादय इति पाठो नास्ति-क० मू०। ४ अवरोत्तरेषु नार्याभरण-क० मू०। ५ देवाना पक्षिणा चेति पाठो नास्ति-क० मू०।

प्रश्नलग्नानुसार भाभरणोकी चिन्ता तथा घटित घातु योमिके अन्य मेदोकी चिन्ताका विचार करना चाहिए । सिथन, कन्या, तुला, चन इन प्रश्नकानींके होनेपर मनुष्यामरण जानने चाहिए । यदि शक्त कात-में स्थित हो या छन्नको देखता हो तो शिरसामरण, शनि छन्नमें स्थित हो वा छन्नको हेखता हो तो कर्णामरण, सर्व छानमें स्थित हो या छानको देखता हो तो नासिकामरण, चन्द्रमा छानमें स्थित हो या छग्न-को देखता हो तो ग्रीवासरण, व्रच क्यमें स्थित हो या क्यको देखता हो तो क्रण्डामरण, ब्रहस्पति छानमें स्थित हो या छप्नको देखता हो तो हस्तामरण, महक छप्नमें स्थित हो या छप्नको देखता हो तो खद्मामरण और शनि पर्व मंगल दोनों ही लग्नमें स्थित हों या दोनोकी लग्नके कपर जिपाट हारि हो तो पारामरण धातकी चिन्ता कहनी चाहिए । पादामरणका विचार करते समय प्रश्तकण्डळीके सप्तम सावसे छेकर हादश भावतक स्थित प्रहोके बडावळका विचार कर छेना भी आदश्यक है । सप्तम भाव, सप्तमेश तथा सप्तम भाव स्थित राशि और प्रहोंका सम्बन्ध भी अपेष्ठित है । बदि प्रश्नकाळमें बृहस्पति, सहळ भीर रवि बखवान हों तो प्रस्पायरक और चन्द्रमा, बच, शनि, राह और क्रक बखवान हों तो स्त्रीआधरण-की चिन्ता करनी चाहिए। प्रयम चकार्द्रमें बख्वान ग्रह हों और द्वितीय चकार्द्रमें होन वकी ग्रह हो हो बास अंगके भाभरणकी चिन्ता. द्वितीय चकार्द्स वरुवान ग्रह और प्रथम चकार्द्स दीन वसी ग्रह हों तो द्विण अगके आमरणकी विस्ता, पदाम, अप्टम और नवमके शुद्ध होनेपर देवामरण और छग्न, चतुर्थ, प्रा और दशमके ग्रह होनेपर पन्नी आमरणकी चिन्ता कहनी चाहिए । मिग्रन उसमें इव स्थित हो, हितीयमें शक. चरधमें महक. पद्मममें शनि और बारहवें भावमें केंद्र स्थित हो तो हार. कण्डा. हैंसकी और खीरही चिन्ता, कल्या खन्तमें तथ हो, दरिचक राशिमें शक, मक्तमें शति, वसमें चन्त्रमा और दयवशासमें शह स्थित हो तो पालेब, न्यूर, बहा, छड़े, साँकर मादि आधुवमांकी चिन्ता, तुला कप्तमें शक हो, सिधन राशिमें बच हो, दूरिचकमें केंद्र हो, नेपमें रवि हो, दूपमें गुरु हो और क्रम्म राशिमें शनि हो तो कर्णफ़ल, एरिंग, कुण्डल, बाकी आदि कानके आभूषणोंकी चिन्ता, धन करनमें बध हो, सिधनमें गठ हो, सेपमें सर्प हो, कर्क राशिमें चन्त्रमा हो, सिंहमे महत्व हो, कन्या राशिमें राष्ट्र हो और वसर्वे सावमें कोई ग्रह वहीं हो तो पहेंची, ककण, दस्ती, चढी एवं रहे भादि आस्पर्णोकी चिन्ता, सिंह छासें एक साथ चन्द्रमा, सर्व भीर सहछ बैठे हो तथा छन्नसे प्रमम भावमें ग्रम हो, शांव मित्रके घरमें स्थित और तथ कानको वेखता हो तो हीरे और मणियोंके आम्प्रणोंकी चिन्ता एव च्युर्यं, पद्मम, सप्तम, अप्टम, दशम और द्वादश सावमें ब्रहोंके नहीं रहनेसे सवगंदलीकी चिन्ता कहनी चाहिए । आस्पणोंका विचार करते समय प्रहांके वलावलका भी विचार करना परमावस्पक है। हीनवळ प्रहके होनेपर बामूरण उत्तम बातुका नही होता और न उत्तमाहका ही होता है।

अधाम्य योनिके भेद

अथायाम्यं कथ्यते । अर्थोम्या अष्टविधाः । मौक्तिकपाषाणहरितालमणिशिला-शर्कराबालुकामरकतपद्मरागप्रवालादयः । तत्र नाम्ना विशेषः । इति धातुयोनिः ।

अय-अधास्य धातु वोनिके बाठ मेद हैं—मोती, पत्यर, हरिताल, मिन, शिला, शर्करा (घीनी), बाल, मरकत (मिनिवेशेप), पत्रराग और मूंगा हत्वादि । इस प्रधान बाठ अधास्य धातु योनिके मेदोंकी नामकी विशेषता है । इस प्रकार धातु योनिका प्रकरण पूर्ण हुआ ।

विवेचन—नास्तवमें मधाम्य धातुके तीन मेद हैं—उत्तम, मध्यम और अधम । यदि प्रस्नकर्ता-के प्रस्नावरोंमें आध वर्ण क ग ह च न ज ट ह व त द न प न म य छ रा स इन अक्षरोमेंसे कोई हो तो उत्तम अधाम्ययोनि-हीरा, माणिक, मरकत, पधराग और मूँगाकी विन्ता, स व क् म ठ ह य ध फ म र व प ह इन अक्षरोमेंसे कोई वर्ण हो तो मध्यम अधाम्ययोनि-हरिताक, शिका, पश्चर आदिकी विन्ता एन ट ऊ

१ तुळना—के॰ प्र॰ र॰ पृ॰ ७१–७२। गन म॰ पृ॰ ६१ ज्ञा॰ प्र॰ १७। के॰ हो॰ ह० पु॰ १३।२ अधाम्या अष्टविषा प्रागेनोक्ता —क॰ पु॰।३ नाम्ना विशेषतो ज्ञेया —क॰ मु॰।

धं अ: इन स्वरांसे सयुक्त व्यक्षव प्रश्नमें हो तो अधम अधाम्ययोगि-शकरा, खवण, बाल् धादिकी चिन्ता कहनी चाहिए। यदि प्रश्नके बाल वर्णमें म ह ए जो ने चार मात्राएँ हो तो उत्तम अधाम्य धातुकी चिन्ता; आ है ऐ को ये चार मात्राएँ हों तो मध्य अधाम्य धातुकी चिन्ता और उ ऊ स झः ये चार मात्राएँ हो तो अधम अधाम्य धातु योनिकी चिन्ता कहनी चाहिए।

यदि छान सिंह राशि हो और उसमें सूर्य स्थित हो तो शिकाकी चिन्ता, कम्या राशि छान हो और उसमें बुध स्थित हो अथवा बुधकी छाम स्थानपर दृष्टि हो तो सूर्यात्रकी चिन्ता, तुला वा तृय राशि छान हो और उसमें बुछ स्थित हो था शुककी छम्म स्थानपर दृष्टि हो तो मोत्ता और स्फटिक मणिकी चिन्ता, मेय या वृक्षिक राशि छम्म हो और छम्म स्थानपर महळ्की दृष्टि हो तो मूंगाकी चिन्ता, मकर था कुम्म राशि छम्म हो और छम्म स्थानमें श्रुक स्थित हो थाथवा छम्म स्थानपर महळ्की दृष्टि हो तो मूंगाकी चिन्ता, मकर था कुम्म राशि छम्म हो और छम्म स्थानमें श्रुव हिथत हो था छम्म स्थानमें बुहस्पति स्थित हो अथवा छम्म स्थानमें कुम्म राशि हो और खल्म छम्म स्थानमें कुम्म राशि हो और बल्ता हो कि सम्मावर्य बुहस्पति स्थित हो अथवा छम्म स्थानमें श्रुक स्थित हो, चम्म्माकी छम्म स्थानपर राष्ट्र हो तो मरकत मणिकी चिन्ता, सूर्य द्वादश मायस्य सिंह राशिमें स्थित हो, कम्म्माकी छम्म स्थानपर पूर्व दृष्टि हो तो मरकत मणिकी चिन्ता, सूर्य द्वादश मायस्य सिंह राशिमें स्थित हो, कम्म्माकी छम्म स्थानपर पूर्व दृष्टि हो लो स्थान हो कम्म स्थानपर पूर्व दृष्टि हो वो सुर्यकान्त मणिकी चिन्ता एवं कर्क कम्ममें चम्मा स्थित हो, ब्रुवकी काम स्थानपर पूर्व दृष्टि हो वा श्रुक खनुय मायको पूर्व दृष्टि देखता हो तो चम्म्मकान्य मणिकी चिन्ता कहनी चाहिए। अधान्य थातु योनिक निर्णय कि कर्क अस्त्य विक्रोग। फळादेश विचार करते समय प्रश्नाचर और प्रसन्तन हम दोनोंपर भ्यान देशा आवश्यक होता है।

# मूल योनिके भेद-प्रभेद और पहिचाननेके नियम

अथ मूलंगोनिः । स चतुर्विर्यः-वृत्तगुरुमलताविद्यमेदात् । आ ई ऐ औकारेषु यथासंख्यं वेदितव्यम् । पुनश्रतुर्विधः-त्वस्पत्रपुष्पफलमेदात् । कादिभिस्त्वक् खादिभिः पत्रं गादिभिः पुष्पं घादिभिः फलमिति । पुनश्र मच्यममच्यमिति द्विविधम् । उत्तराचरेषु मच्यमधराचरेष्वमच्यम् । उत्तराचरेषु सुगन्धमधराचरेषु दुर्गन्धं कादिखादिगादिधादिभिद्रष्टव्यम् । आलिङ्गितादिषु यथासंख्यं योजनीयम् । विक्तकदुकाम्ललवणमधुरा इत्युत्तराः । उत्तराचरमाद्रमधराचरं शुष्कम् । उत्तराचरं स्वदेशमधराचरं परदेशम् , ङ अ ण न माः शुष्काः तृणकाष्ठादयः चन्दनदेव-दूर्वादयश्र । इ अस्त्राणि वस्नाणि च । इति मूलयोनिः ।

अर्थ — मूळ योनिके चार सेंद हैं वृष्ण, ग्रुक्स, कता और वर्त्जी। यदि प्रश्नम्नेणीके भाषवर्णकी सात्रा 'का' हो तो कृष्ण, 'ई' हो तो ग्रुक्स, 'ऐ' हो तो क्या और 'की' हो तो वर्त्जी समम्मन चाहिए। पुनः मूळ्योनिके चार सेंद हैं वर्त्कळ, पत्ते, पूळ और फळ। क, च, ट आदि प्रश्न वर्णोंके होनेपर परक्त का, छ, ठ, य आदि प्रश्न वर्णोंके होनेपर पत्ते, ग्रुक और फ, क, ह, द आदि प्रश्न वर्णोंके होनेपर पूळ और प्र, क, ह, घ आदि प्रश्न वर्णोंके होनेपर फूळ की चिन्ता कहनी चाहिए। इन चारो सेंदोंके भी दो-दो सेंद हैं—

१ तुळना—के प्रवर्ष पृष्ध्य-७५। के प्रवस्त पृष्ट्य २०-२१। यव सव पृष्ट्य १५। ज्ञानप्रवपृष्ट्य १५-२१। प्रवक्ती वृष्ट्य १५। ज्ञानप्रवपृष्ट्य १९-२१। प्रवक्ती वृष्ट्य १५। प्रवक्ति प्रवस्त प्रवस्त

सदय-सदण करने योग्य और अभव्य-अवाध ! उत्तराक्षर-क ग ह च व ज ट ह ण त द व प व म य छ श स प्रश्नवर्णों होनेपर सम्ब और अधरावर- च छ क स द व प स म र व प प्रश्नवर्णों होनेपर अभव्य मुख्योनि समक्षनी चाहिए ! मक्याभव्यके अवगत हो जानेपर उत्तराचर प्रश्नवर्णों होनेपर सुपन्धित और अधरावर प्रश्नवर्णों होनेपर सुपन्धित और अधरावर प्रश्नवर्णों होनेपर सुपन्धित सुख्योनि जान नी चाहिए ! अधवा कादि क, च, ट, च, प, य, श प्रश्नवर्णों होनेपर स्वाद- च, छ, ठ, य, फ, र, प प्रश्नवर्णों होनेपर समय, सादि- च, छ, ठ, य, फ, र, प प्रश्नवर्णों होनेपर समय, सादि- च, छ, छ, स, स, त, स प्रश्नवर्णों होनेपर दुर्णन्धित मुख्योगि कहनी चाहिए । आकिक्षित, अभिष्रित, द्रश्य और उत्तराक्षर प्रश्नवर्णों होनेपर दुर्णन्धित मुख्योगि कहनी चाहिए । तिक्त, कहक, मधुर, छवण, आक्क ये उपर्युक्त मुख्योगियोके रस होते हैं । उत्तराचर प्रश्नवर्णों होनेपर आर्थ मुख्योगि, अधराचर प्रश्नवर्णों होनेपर आर्थ होनेपर आर्थ होनेपर स्वत्याचित समक्षनी चाहिए । ह क व व म ह व प्रश्नवर्णों होनेपर स्व होए तृण, काढ, चन्दन, हेवदाद, दूव आदि समक्षनी चाहिए । ह और व प्रश्नवर्णों होनेपर स्व और वक्ष सम्बन्धी मुख्योगि कहनी चाहिए । इस प्रकार मुख्योगिक प्रश्नवर्णों होनेपर सुख और वक्ष सम्बन्धी मुख्योगि कहनी चाहिए । इस प्रकार मुख्योगिक प्रश्नवर्णों होनेपर सुख और वक्ष सम्बन्धी मुख्योगि कहनी चाहिए । इस प्रकार मुख्योगिक प्रश्नवर्णों होनेपर सुख और वक्ष सम्बन्धी मुख्योगिक कहनी चाहिए । इस प्रकार मुख्योगिक प्रक्रवर्ण समास हुआ।

विवेचन — मुख्योगिक प्रश्नके निश्चित हो जानेपर काँन-सी मूळ्योगि है यह जानके छिए चयाँ-चेष्टा आदिके हारा विचार करना चाहिए। यहि प्रश्नकची शिरको स्वर्शकर प्रश्न करे तो तुक्की चिन्ता, बद्रको स्वर्श करता हुआ प्रश्न को तो गुस्सकी चिन्ता, बाहुको स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो कत्ताकी चिन्ता और पीठको स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो चल्छीकी चिन्ता कहनी चाहिए। यदि पैरको स्पर्श करता हुआ प्रश्न करे तो सकरकन्द, जमीकन्द आदिको चिन्ता, नाक सकते हुए प्रश्न करे तो फूळ्डी चिन्ता, आँख मळते हुए प्रश्न करे तो फळकी चिन्ता, सुँहपर हाथ फेरते हुए विद् प्रश्नकची प्रश्न करे तो प्रमुक्ती चिन्ता और जाँच खुजळाते हुए प्रश्न करे तो स्वक्-चिन्ता कहनी चाहिए।

प्रश्नक्रण्डलीमें मरासके बरुवान होनेपर खोटे धान्योकी चिन्ता, बच और बहस्पतिके बरुवान होते पर बढे बान्योकी चिन्ता, सुर्यके बलवात् होनेपर बचकी चिन्ता, चन्द्रमाके बलवान् होनेपर लताजीकी चिन्ता, वहस्पतिके कानेश होनेपर ईंखकी चिन्ता, शुक्रके कानेश होनेपर इसलीकी चिन्ता, शृतिके बखदान होनेपर दाहकी चिन्ता. राहके बळवान होनेपर तीखे काँ देदार बसकी चिन्सा पत्र शनिके छानेश होनेपर फर्डाको चिन्ता श्रहती चाहिए । मेप और दृश्चिक इन प्रश्वक्रमोंके होनेपर श्रव सस्यचिन्ता. इप, क्के और तुला इन प्रश्नलग्नोंके होनेपर लताओंकी चिन्ता, कन्या और मिधुन इन प्रश्नलग्नोंके होनेपर वसकी चिन्ता, क्रम्म और सकर इन प्रश्नकम्मोके डोनेपर काँ देवार वसकी चिन्ता, सीम, धन और सिंह इन प्रमानामांके होनेपर ईख. थान और गेहेंके बचकी बिन्ता कहती बाहिए । यदि सर्थ सिंह राशिसे स्थित हो तो खढ़ चिन्ता. चन्त्रमा कई राशिमें स्थित हो तो मुख्जिन्ता. संगढ मेप राशिमें स्थित हो तो प्रव्यचिन्ता, त्रथ मिधन राशिमें स्थित हो तो जासकी बिन्ता, बहस्पति बन राशिमें स्थित हो तो फलिक्ता. शक वप राशिमें स्थित हो तो पक्ष फलिक्ता. शनि मकर शक्षिमें स्थित हो तो मलिक्ता एव राष्ट्र मिथन राशिमें स्थित हो तो कताचिन्ता अवगत करनी चाहिए। बढि बुध खनेश हो, अपने शत्रुभावमें स्थित हो अथदा छन्नभाव या शत्रुभावको देखता हो तो सुन्दर, सौम्य एव सूत्रम वृद्योकी चिन्ता. शुक्र छरनेश हो, अपने मित्रमावसँ स्थित हो। सथवा छरनसाव वा सित्रमावको देखता हो सो निष्कण्टक वचकी चिन्ता, चन्द्रमा रूप्नेश हो, शत्रभावमें रहनेवाले पहोंसे दृष्ट हो सरवा रूप्त स्थान या स्वराशि स्थानको देखता हो तो केलाके वसकी चिन्ता, वृहस्पति लग्न स्थानमें हो, लग्नेशके हारा देखा जाता हो और शत्र स्थानमें सौम्य बहु हो या मित्रस्थानमें कर बहु हो तो नारियछके वृक्षकी चिन्ता. शनि स्वराशिमें हो. उन्नेशको दृष्टि शनि मानपर हो और उन्नेश मित्रसावमें रियत हो तो ताल वृक्षकी चिन्ता, राह मीन बा मेप राशिमें स्थित होकर मकरराशिके ब्रहसे ठात्कालिक मेडी सम्बन्ध रखता हो तो टेढे केंटिवार वृचकी चिन्ता एवं संगळ काम स्थानमें स्थित होकर मेप या वृक्षिक राशिमें रहनेवाळे श्रहसे दृष्ट हो अथवा मगळ करनेश हो और शश्रुमावमें स्थित हो तो मूँ गफळीके वृचकी चिन्ता समस्मनी चाहिए । शास्त्रकारोने बुचका मूँग, युकका मफेद अरहर, मगळका चना, चन्द्रमाका तिक, सूर्यका मट, वृहस्पतिका ळाळ अरहर, शनिका उद्धद और राहुका कुकमी घान्य बताया है । यदि उपशुंक श्रह अपने-अपने निश्रस्थानमें हो तो उपशुंक घान्य सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए । यदि सूर्य उच्च राशिक का हो और तीसरे मावमें रहनेवाळे श्रहसे दृष्ट हो तो शीश्रमके वृचकी चिन्ता, चन्द्रमा अपनी उच्च राशिक हो और पांचवें भावमें रहनेवाळे श्रहसे दृष्ट हो अथवा उच्चक चन्द्रमा चतुर्य भावमें स्थित हो तो अनार और श्रीफळके बुचकी चिन्ता एवं ग्रुक अपनी उच्च राशिमें स्थित हो और सातवें भावमें रहनेवाळे श्रहसे दृष्ट हो तो नीमके वृचकी चिन्ता एवं ग्रुक अपनी उच्च राशिमें स्थित हो और सातवें भावमें रहनेवाळे श्रहसे दृष्ट हो तो नीमके वृचकी चिन्ता अवगत करनी चाहिए।

#### जीव, घातु और मूलयोनिके निरूपणका प्रयोजन

जीव. धात और मुक्त इन तीनों योनियोंके निरूपकका प्रधान उद्देश्य चोरी की गई बसाका पता क्रमाता है। जीवयोतिस चोरका स्वरूप बताया गया है। जीवयोतिक अनुसार चोरकी जाति, अवस्था आकृति, सप, कद, सी, पुरुष एवं बालक आदिका कथन किया गया है । पूर्वेक जीव योनिक प्रकाणमें प्रक बाल्याससार जाति, व्यवस्था आदिका सम्यक विवेचन किया गना है। विवेचनमें प्रतिपादित फळसे प्रश्त-क्रवहारिक अनुसार प्रहाँकी स्थितिसे चोरकी जाति. अवस्था, आकृति बादिका पता क्याया हा सकता है। श्वात योनिमें चोरी की गई बस्तका स्वरूप बताया गया है, अर्थात एस्डक्के विना बताये भी ज्योतियी धात बोनिके निरूपणसे बता सकता है कि अग्नक प्रकारकी वस्त जोरी गई है या नष्ट हुई है। मुरू बोनि-के तिरुपणका सम्बन्ध सनकी चिन्ताके निरूपणसे है. वयवा किसी वर्गाचे आदिकी सफकता-असफकता-का विचार-विभिन्नय करना तथा प्रश्नकुण्डली वा प्रश्नवान्यानुसार कहाँपर किस प्रकारका वक्त फ़्लीसत हो सकता है और कहाँ नही आदि बातोंका भी विचार किया जा सकता है। अथवा उपर्यंक्त तीन वोनियाँ-का प्रयोजन इसरेके सनकी बातको जानना भी है। प्रदनकर्तांके प्रश्नवाक्यसे वर्तमान, सूत और मविष्यद की सारी घटनाओंका सम्बन्ध रहता है। मनोविज्ञानके सिद्धान्तोंसे भी इस नातकी प्रष्टि होती है कि मानवके प्रश्नवाक्य या अन्य शारीरिक क्रियाएँ तीनों काळोंकी घटनायाँसे सम्बन्ध रखती हैं। मनोविज्ञान-के विद्वान् कावने अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर विचा है कि शरीर चन्त्रके समान है और उसका सारा भाषरण यान्त्रिक क्रिया-प्रतिक्रियाके कवर्में ही बनाबास हमा करता है। मानवके शरीरमें किसी भौतिक घटना वा क्रियाका उत्तेतन पाकर प्रतिक्रिया होती है। यही प्रतिक्रिया उसके आचरणमें प्रदर्शित है। हुसरे मनोविज्ञानके प्रसिद्ध पण्डित आगडेका कथन है कि मनुष्यके व्यक्तित्वका अधिकांश भाग अवेतन मनके रूपमें है जिसे प्रवृत्तियोंका अज्ञान्त समूद्र कह सकते हैं। इस महासमूद्रमें मुख्यतः कामकी और गौणतः विभिन्न प्रकारकी वासनाओं, इच्छाओं और कासनाओंकी उचाछ तरगें उठती हैं, जो अपनी प्रचण्ड चपेटसे जीवननैयाको आकोहित करती रहती हैं। सनुष्यके मनका दूसरा जंश चेतन है और यह निरन्तर घातप्रतिवातके द्वारा अनन्त कामनाओंसे प्राद्धमुँत होता है और उन्होंको प्रतिविभिन्न करता रहता है। फ्रायडेके मतानुसार इदि भी मतुष्यकी प्रवृत्तिका एक प्रतीक है जिसका काम केवल इतना ही है कि मनुष्यके द्वारा अपनी कामनाओंका भौचित्य सिद्ध कर सके। फलतः उत्तत और विकसित हुद्धि, चाहे वह कैसी भी प्रचण्ड और अमिनव क्यों न हो. एक निमित्त मात्र है जिसके द्वारा प्रवृत्तियाँ अपनी वासनापृति तथा सन्तोप-प्राप्तिकी चेष्टा काती हैं। इस मतके बनुसार स्पष्ट है कि बुद्धि प्रवृत्तिकी वासी मात्र है। क्योंकि नव प्रवृत्ति ही बुद्धिकी प्रेरणात्मिका शक्ति है तब उसकी यह दासी उसी प्रथपर चळतेके लिए बाध्य है जिसपर चळना उसकी स्वामिनीको समीए है। इसका सारांश यह है कि मानव

वीवनमें मूळ्रूपसे स्थित वासनाओ इच्छाबोको प्रतिच्छाया मात्र ही विचार, विश्वास, कार्य और आचरण होते हैं। अतः प्रश्नवास्पकी धारासे मानवजीवनकी तहमें रहनेवाकी प्रवृत्तियोका अति धनिष्ट सम्बन्ध होता है, क्योंकि मानव प्रवृत्ति ही वासना पूर्ण करनेके किए प्रेरणात्मक बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर ज्ञानवाराको प्रवाहित करती रहती है। इस अविरक्ष धारामा अनवचिक्क अग्र प्रश्नवाक्य होता है जिसका एक छोर प्रवृत्तिसे सम्बद्ध रहता है अतः प्रश्नवाक्य वे विश्लेषण रूप धक्केसे हृज्यस्थ कुछ प्रवृत्तियोका बढाटन हो जाता है। इसिक्य प्रशासको बोनियों द्वारा मानसिक विन्ताका ज्ञान करना विज्ञान सम्मत है।

चोरी को गई वस्तुके सम्बन्धमें विशेष विचार

चोरों की गई वस्तके सम्बन्धमें बोनिविचारके अतिरिक्त निम्न विचार करना प्रस्वावश्यक है। यहि प्रश्तसम्में स्थिर राशि हो वा स्थिर राशिका नवांस हो तो अपने ही व्यक्तिने वस्त जुराई है और वह वरके भीतर ही है, प्रश्नकानमें पर शशि हो अथवा पर शशिका नवांश हो तो उसरे किसीने वस्त चराई है तथा वह उस बस्तको लेकर उर बला गया है। यदि प्रश्नकम्नों हिस्तमान राग्नि हो या हिस्समान राग्निका नवांश हो तो अपने घरके निकटवर्ता मञ्ज्यने हुज्य जुराया है और उसने उस हुज्यको बहुत दूर नहीं किन्तु पासमें ही खपाकर रख दिया है। यदि प्रश्वस्कामें चन्द्रमा हो तो पूर्व दिशाका और, चीये स्थानमें चन्त्रमा हो तो उत्तर दिशाकी ओर. सप्तम स्थानमें चन्द्रमा हो तो पश्चिम दिशाकी ओर और दशम स्यानमें चन्ह्रमा हो तो विश्वण दिशाकी ओर चोरी की गई वस्तको समस्रना चाहिए । यदि छप्रस्थानपर सर्प और बन्डमार्का दृष्टि हो तो निश्चप ही अपने घरका मनुष्य चीर होता है। यदि प्रदम्हप्रका स्वासी भीर सप्तम भावका स्वामी करनमें स्थित हो तो निश्चय अपने ही उद्यमके मनुष्यको चोर और सप्तम भावका स्वामी सप्तम, ततीय या बारहचें भावमें स्थित हो तो प्रवन्य कवां मैनेबर, मुखतार आदिको चोर समस्ता चाहिए । यहि प्रश्नकतां अपने हाथोंको अपदोके मीतर रखकर पाकित. पतलन आहिके भीतर हाथ बालकर प्रश्न करे तो अपने घरका ही चोर और वाहर हाथ करके प्रश्न करे तो सम्य समुख्यको चोर वतकाना चाहिए । क्योतिर्पाको कानके नवांशपरसे खोई हुई वस्तुका स्वरूप, होष्काणपरसे चौरका स्वरूप, राशिपरसे दिशा, देश एव कालादिका विचार और नवांशसे जाति, अवस्था आदिका विचार करना चाहिए । यदि प्रदम्लान सिंह हो और उसमें सर्व और चन्द्रमा स्थित हो तथा सीम और शनिकी दृष्टि हो तो अन्या चोर, चन्द्रमा वारहवें स्थानमें हो तो वार्षे नेवसे काणा चोर और सर्व वारहवें सावमें स्थित हो से बिचन नेत्रसे काना चोर होता है।

पदि थन स्थानमें ग्रुक, व्यव स्थानमें ग्रुक और कम्म स्थानमें श्रुम ग्रह हो तो चोरी गई बस्तु पम्मह दिनके भीतर मिळेगी। ज्यनमें चन्द्रमा स्थित हो तो ज्ञम राधिकी दिशामें और सूर्य स्थित हो तो ज्ञम्ममा दिश्वत हो तो ज्ञम्ममा दिश्वत हो तो ज्ञम्ममा दिश्वत हो तो क्ष्ममा दिश्वत हो तो क्ष्ममा दिश्वत हो तो क्षार क्ष्ममा दिश्वत हो तो है। क्ष्ममा स्थानमें क्ष्ममा श्रुमग्रह स्थित हो तो चोरी की गई वस्तुकी शोध प्राप्ति होती है। यदि अग्नसे हितीय, वृतीय, चतुर्य, स्थमम और दशम स्थानमें श्रुमग्रह हों, प्रयम, वृतीय और कुठवें स्थानमें पापग्रह हा तो चोरी हुई वस्तु या कोई गई वस्तुकी प्राप्ति होती है। क्ष्ममों पूर्ण चन्द्र हो जौर उस्पर ग्रुह वा श्रुककी दृष्टि वे व्यवता केन्द्र और उपचय स्थानमें श्रुम ग्रह हो तो भी कोई हुई वस्तुकी प्राप्ति होती है। क्ष्ममों पूर्ण चन्द्र हो जाती है। क्ष्ममों पूर्ण चन्द्र हो जाती है। क्ष्ममां स्थानमें श्रुम ग्रह हो तो भी चोरी वाई व्यवता कोई हुई वस्तुकी श्राप्ति हो बाती है। क्ष्ममा स्थानमें श्रुम ग्रह हो तो भी चोरी वाई व्यवता कोई हुई वस्तुकी श्राप्ति हो बाती है। प्रश्नकान या चतुर्य स्थानसे दूसरे और तीसरे स्थानमें श्रुमग्रह हो तो मी वाह हुका द्रम्म क्ष्म स्थानमें पापग्रहोंकी राश्चि हो और अपना साय सिह, वृश्विक और हम्म इन तीन राश्चिगोमेंसे कोई यो राश्चि स्वत्वांश श्रुक सप्तम स्थानमें हो और उस्पर पापग्रहोंकी दृष्टि हो तो चोरी को गई वस्तुकी ग्राप्ति हो तो है अथवा बाठवें स्थानमें हो और उस्पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो चोरी को ग्री वह वस्तुकी ग्राप्ति हो तो है अथवा बाठवें स्थानमें बक्ष्मत सहक हो तो भी चोई हुई तो चीरी को ग्री ह्यान हो तो भी चोई हुई

वस्तु नहीं मिळनी है। यदि कानस्थानको बळवान् सूर्य या मङ्गळ देखते हों तो चोरी की गई वस्तु ऊपर, खुध या शुक्र देखते हों तो भित्ति (दीवाळ) बादिमें खोदे हुए स्थानमें, चृहस्पति या चन्त्रमा देखते हो तो समान भूमिमें, शित वा राहु बळवान् होकर कनको देखते हों तो भूमिमें गहरेके बन्दर एव बळवान् रिव देखता हो तो खुक्के उपर खोई हुई बस्तुको स्थित समस्त्री चाहिए। शुक्र या चन्द्रमा कम्नमें स्थित हो या कानको देखते हों तो नष्ट वस्तु बळमें, बृहस्पति देखता हो तो देवस्थानमें, रिव देखता हो तो पशु-स्थानमें, खुध देखता हो तो हैं होंके स्थानमें, मङ्गळ देखता हो तो राखके मीतर एवं शित और राहु देखते हों तो घरके बाहर या हुक्के नीचे खोई हुई वस्तुको जानना चाहिए।

#### चोरका नाम जाननेकी रीति

चित्र प्रश्नकान चर राशिसे हो तो चोरके गामका पहला वर्ण संयुक्ताचर अधीत द्वारिका, व्रवस्त भादि, स्थिर काम हो तो कृदन्त, तहित (पृष्ट सञ्चक) वर्ण अर्थात् अवानीशकर, महलसेन हत्यादि और हि-स्वभाव काम हो तो स्वर वर्णवाका गाम अर्थात् हुँस्वरदास, क्रुपमचन्द्र ह्रस्वादि समम्मना चाहिए।

# मूक प्रश्न विचार

#### आर्लिगियम्मि जीवं मुळं अभिधृमितेसु वग्गेसु । देलिह भणहहाउये तस्सारसण्य सा ऋरणी ॥

विवेचन-जब कोई व्यक्ति बाकर प्रश्न करता है कि मेरे मनमें कीन-सा विचार है ? उस समय पहलेकी प्रक्रियाके अनुसार फल, पुष्प और देवता बाहिके नाम पृक्षकर प्रश्नाचर ग्रहण कर छेने चाहिए। यदि प्रश्नाचरोंमें लालिङ्गित वर्ण अधिक हो तो जीव सम्बन्धी प्रश्न; अभिध्भित वर्ण हो तो मूलसम्बन्धी प्रश्न पूर्व दग्य वर्ण अधिक हो तो धातु सम्बन्धी प्रश्न समस्तना चाहिए।

प्रस्थान्तरींमें प्रदन्तानयकी प्रथम सात्रासे ही जीव, मूळ और धातु सम्बन्धी निचार किया गया है। तुक्रनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर उपयुक्त गायावाळी वर्णाधिकवाळी प्रक्रिया विशेष वैक्षानिक कॅपती है।

मूक प्रदन करते समय प्रश्कुककी कथे हिंदी तो बीवसम्बन्धी विचार, मूमिकी और दृष्टि हो तो मूलसम्बन्धी विचार, तरकी दृष्टि हो तो बातुसम्बन्धी विचार एवं मिश्र दृष्टि—कुळ भूमिकी और और क्षेत्र कुळ आकाशकी और दृष्टि हो तो मिश्र—जीव, धातु और मूलसम्बन्धी मिश्रित विचार पुरक्किक मनमें समसना चाहिए।

यदि प्रकृत बाहुँ, मुख और धिरका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो बीव सम्बन्धी विचार; उदर, इदय और किटका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो बातुसम्बन्धी एव वस्ति, गुझ, बधा और चरणका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो बातुसम्बन्धी एव वस्ति, गुझ, बधा और चरणका स्पर्श करते हुए प्रश्न करे तो सुलसम्बन्धी विचार प्रस्कृतके सनमें समम्बना चाहिए। कर्ष्य स्थित होकर प्रश्न करे तो बातु चिन्ता कहनी चाहिए। यदि प्रश्न समय प्रस्कृत कलके पास हो तो बीवचिन्ता, अन्नके पास हो तो सुलचिन्ता और लिनके समीप हो तो घातुचिन्ता कहनी चाहिए। प्रस्कृत पूर्व, पश्चिम और बारनेय कीणमें स्थित होकर प्रश्न करे तो धातुसम्बन्धी विचार; वचर, दिचण और ईशाने कीणमें स्थित होकर प्रश्न करे तो बीवचिन्ता एवं वायव्य और नैक्त्वकोणमें स्थित होकर प्रश्न करे तो मुल चिन्ता पुनक्कि मनमें समस्तनी चाहिए।

१ सुदल्लिह्—का मू०।२ मण्णवि-ता० मू०।३ के० प्र०२० पृ०४५।४ के० प्र०२० पृ०४५। ५ के० प्र०२० पृ०४६।

#### मुप्टिकाप्रश्न विचार

नव यह पूका नाय कि सुट्ठीमें किस रगको चीब है ? तो प्रच्कृतके प्रश्नाघर लिस लेना चाहिए। यदि प्रश्नाचरोंमें पहलेके दो स्वर बालिद्वित हो और तृतीय स्वर अभिधूमित हो तो सुट्ठीमें रवेत रगकी वस्तु, पूर्वके दो स्वर अभिधूमित हो और तृतीय स्वर उन्ध हो तो पीले रगकी वस्तु, पूर्वके दो स्वर दृष्य और तृतीय आलिद्वित हो तो रक्तरयाम वर्णको वस्तु, प्रथम स्वर दृष्य, द्वितीय आलिद्वित और तृतीय अभिधूमित हो तो काले स्वत्य या अभिधूमित हो तो काले स्वत्य प्रथम प्रथम दृष्य अपन दृष्य अपन दृष्य अपन दृष्य अपन दृष्य प्रथम दृष्य प्रथम दृष्य अपन दृष्य हो तो जीव दृष्य हो तो जीव दृष्य हो तो जीव दृष्य दृ

#### मुप्टिका प्रश्नमें जीव, घातु और मूल सम्बन्धका बोतक चक

| जीव                              | मूळ                               | वाहु स्मि दृष्टि वस्ति, गुरा, जङ्गा स्वर्श<br>सम्मुख स्थित<br>अद्य पासमें |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| तियँक् इप्टि                     | कर्ष्वं दृष्टि                    |                                                                           |  |
| उदर, हृदय, कटि स्पर्श            | बाहु, मुख, सिरस्पर्यं             |                                                                           |  |
| भधःस्थानमें स्थित                | कर्षं स्थानमें स्थित              |                                                                           |  |
| भग्नि पासमें                     | जछ पासमें                         |                                                                           |  |
| प्वं, पश्चिम, अन्ति कोणसे प्रम्त | टसर, टक्पिण, ईंग्रान कोणसे प्रश्न | बायक्य और नैक्त कोणसे प्रजन                                               |  |

विशेष—चन्या, शुलाव, नारियक, भाम, बासुन आदि प्रसिद्ध प्रश्नवावयों हा उच्चारण प्रायः सदा सभी प्रश्नक करते हैं। अत्यन प्रस्कृतके इन प्रसिद्ध फल, पुष्पादिके नामोको हो। अन्य प्रश्न वाक्य प्रहण करना चाहिए। अथवा प्रश्नक आते ही जिस बाक्यसे बात-बीत आरम्म करे उसे ही प्रश्न वाक्य मानकर प्रश्नाचर प्रहण करने चाहिए। प्रश्नक प्रतिपादनमें सबसे बनी विशेषता प्रश्नवाक्यकी है, अतः फल-प्रतिपादकको प्रश्नवाक्य सावधानी और चतुराईपूर्वक प्रहण करना चाहिए।

प्वोंक प्रक्रियासे जीव, सूछ और धातुके मेव-प्रमेदोका विशेष विचारकर फळ अवगत करना चाहिए।

# आिबिङ्गितादि मात्राओंका निवास

वार्लिगिएसु सम्मे<sup>°</sup> मत्ता अभिधूमिएसु<sup>3</sup> दहुर्सुं । ण प्रलया एवं ख सारणा नायरणे ॥

अर्थ--आछिद्रित मात्रामीका स्वर्गमें, अमिध्सितका पृथ्वीपर और दृग्य माश्रामीका पाताल छोक-में निवास रहता है।

१ के॰ प्र० र० पृ० ४६-४८ । २, समा-क० मू० । ३ अभिवृमितेसु-क० मू० । ४ माहीसु-क० मू० । दटेसु-क० मू० । ५ पुरुविया-क० मू० ।

विवेचन—यदि प्रश्नादरिके बादिमें बालिक्षित मात्राएँ हो तो उस प्रश्नका सम्बन्ध स्वासे, असि-धूमित मात्राएँ हो तो पृथ्वीसे और दम्बमात्राएँ हो तो पाताल लोकसे समस्ता चाहिए। यहाँ मात्रा निवास-का कथन चोरी और मुक प्रश्नोके निर्णयके लिए किया है। क्योतिएमें बताया गया है कि यदि प्रश्नादरिंमें वृतीय, ससम और नवम मात्राओंमेंसे कोई मात्रा हो तो देव सम्बन्धी प्रश्न, प्रथम, द्वितीय और द्वादश मात्राओंमेंसे कोई मात्रा हो तो मचुष्य सम्बन्धी प्रश्न, चतुर्य, अष्टम और दशम मात्राओंमेंसे कोई मात्रा हो तो पचिसम्बन्धी प्रश्न एवं पञ्चम, यह और एकादश मात्राओंमेंसे कोई मात्रा हो तो देख सम्बन्धी प्रश्न समस्तना चाहिए।

यदि देवयोनि सम्बन्धी प्रश्न हो तो प्रश्नाचरोके प्रारम्ममें आलिहित मात्रा होनेसे देवना निवास स्वर्गमें, अभिधूमित होनेसे सृत्युकोकमें और दग्य मात्रा होनेसे पाताल कोकमें समस्मना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी प्रश्नमें आलिहित और दग्य मात्राओके होनेपर सृत मनुष्य सम्बन्धी प्रश्न और अभिधूमित मात्राओके होनेपर सीवित सानव सम्बन्धी प्रश्न समस्मना चाहिए।

#### आलिक्सितादि मात्राओंका स्वरूप वोधकचक

| <b>आक्रि</b> शित | अभिधूमिस  | दुरख     | संज्ञा        |  |
|------------------|-----------|----------|---------------|--|
| अइए ओ            | आ इद्देशी | र स मंगः | स्वर-मात्राएँ |  |
| पुरुष            | स्री      | नपुसक    | संज्ञा        |  |
| सच               | रकः       | तम       | गुण           |  |
| स्वर्            | पृथ्वी    | पाताछ    | निवास स्थान   |  |

#### **लाभालाभविचार**

प्रश्ने आछिङ्गितैर्लामः, अभिधूमितैरेल्पलामः, दग्धैर्नोस्ति लामः ।

अर्थे—प्रच्छक्के प्रश्नके प्रश्नाचर बालिहित हों तो काम, बानिष्मित हों तो अस्पकास और दृश्व हों तो काम नहीं होता है।

विवेचन—यो तो लामालाम प्रश्नका विचार क्योतित शास्त्रमें अनेक दृष्टिकोणोंसे किया गया है, पर यहाँ आवार्यने आलिंगिताहि प्रश्नासरोपरसे जो विचार किया है उसका अभिप्राय यह है कि यदि प्रश्नके आदिमें आलिंगित मात्रा हो वा समस्त प्रश्नासरोंमें बालिंगित मात्रालोका योग अधिक हो तो प्रस्कुकको लाम; अभिध्नित संज्ञक प्रश्नासरोंकी आदि मात्रा हो या समस्त प्रश्नासरोंमें अभिध्नित संज्ञक प्रश्नासरोंकी आदि मात्रा हो या समस्त प्रश्नासरोंमें हम्य संज्ञक मात्रालोंकी संख्या अधिक हो तो बह्मकाम एवं दग्व संज्ञक बादि मात्रा हो या समस्त प्रश्नासरोंने दग्ध संज्ञक मात्रालोंकी अधिकता हो तो लामालाम समस्त्रा चाहिए।

क्योतिपके अन्य अन्योमें बताया गया है कि तीन और पाँच आखिद्वित मात्राओं होनेपर स्वर्ण-जाम, सात, आठ और नौ आखिद्वित मात्राओं के होनेपर स्वर्णमुद्राओं का छाम; दो और चार आखिद्वित मात्राओं के होनेपर राजत-मुद्राओं का छाम एवं एक या दो आखिद्वित मात्राओं के होनेपर साधारण द्रव्य छाम होता है। एक, दो और तीन अमिष्मित मात्राओं के होनेसे साधारण द्रव्य छाम; चार, पाँच और छः अभिध्मित मात्राओं के साथ दो आखिद्वित मात्राओं के होनेसे सहस्र मुद्राओं का छाम, सात, आठ और

१ विभिन्नतिज्ल्पलामः-क० मू०। २ दग्वे नास्ति लाभ -क० मू०।

दस भिम्पित मात्राओं साथ दोसे अधिक गालिद्वित मात्राओं होनेसे आस्पण छान, दो और तीन अभिप्मित मात्राओं से साथ पाँच जालिद्वित मात्राओं होनेसे काचन और प्रश्नी काम; नी और दससे अधिक अभिप्मित मात्राओं साथ पाँच जालिद्वित मात्राओं होनेसे काचानान, तीनसे अधिक आलिद्वित मात्राओं साथ एक या दो दग्व मात्राओं होनेसे काचामान, तीनसे अधिक आलिद्वित मात्राओं साथ एक या दो दग्व और चार अभिप्मित मात्राओं होनेसे काचामान, तीनसे अधिक आलिद्वित मात्राओं साथ एक या दो दग्व और चार अभिप्मित मात्राओं होनेसे एक्वीकाम, चार दग्व मात्राओं साथ एक आलिद्वित मात्राओं होनेसे प्रश्नीत होनेसे प्रवास मात्राओं साथ एक आलिद्वित मात्राओं होनेसे काचिम्पित होनेसे सहस मुद्राओं होनेसे प्रश्नीत होनेसे साथ प्रक मात्राओं होनेसे मात्राओं होनेस मात्राओं होनेस मात्राओं होनेसे मात्राओं होनेस मात्राओं मात्राओं होनेस मात्राओं होनेस

यो तो कामाकाम विकालनेके जनेक वियस हैं पर आलिक्सियादि मानामोंके लिए गणितके निस्स नियम मधिक प्रचलित हैं—

- १—आछिद्वित मात्राओंको दग्य मात्राओंकी सक्यासे गुणाकर अमिधूमित मात्राओंकी संक्याका भाग देनेपर सम ग्रेपमें छाम और विपम ग्रेपमें हानि समकनी चाहिए। विश् इस गणित प्रक्रियामें शूल्य कव्यि और विपम ग्रेप आया हो तो महाहानि तथा शूल्य ग्रेप और शूल्य कव्यि हो तो अपार कप्ट समझना चाहिए।
- १---प्रश्नाचरांमें आखित्रितादि सञ्चानांमें जिस सज्ञानी नावाएँ अधिक हो उन्हें सातसे गुणान्तर २२का माग देनेपर सम शेपमें छाम और विषम शेपमें खामाभाव समस्ता चाहिए।
- ३—विस सद्यक अधिक मात्राएँ हाँ, उन्हें तीन स्थानोंने रखकर एक बनह आउसे, वृसरी नगह चौदहसे और तीमरी जगह चौदीससे गुणाकर तीनो गुणनफक राशियोंने सातका आग देना चाहिए। यदि तीनों स्थानोंने सम ग्रेप बचे तो अपरिमित काम; दो स्थानोंने सम ग्रेप वचे तो शक्ति मनाण काभ और एक स्थानों सम ग्रेप बचे तो साधारण काभ होता है। सीनों स्थानोंने विषम ग्रेप रहनेसे निश्चित हानि होता है।

#### द्रव्याचरोंकी संज्ञाएँ

#### दो बहुा दो दीहा दो तचाहा दो य चउरस्स । दो तिकायच्छिय दच्चक्खरा मणिया।।

अर्थ-यो अत्तर बुत्ताकार, दो दीर्बाकार, दो विकोणाकार, दो चौकोर और दो सन्तिह कहे गये हैं।

विवेचन—चोरी गई बस्तुके स्वरूप विवेचनके लिए तथा अनेक प्रश्नांके उत्तरके लिए यहाँ आचार्यने स्वरांका आकार-प्रकार बताया है। वारह स्वरोंमें दो स्वर बुत्ताकार, दो दीर्घाकार, दो विकोण, दो चीकोर, दो ब्रिझाकार और दो वकाकार हैं। आगे नाम सहित वर्णन किया जाता है—

### स्वर और व्यञ्जनोंकी संज्ञाएँ और उनके फल

अ इ वृत्तो, आ ई दीवीं, उ ए त्र्यसो, ऊ ऐ चतुरसो, ओ अं सच्छिद्रो, औ अः वृत्तोत्तरों। अ ए क च ट त प य शाः वर्तुलाः, स्निग्धकराः लामकराः—लामाः। जीविर्तार्थेषु गौरवर्णाः, दिवसचराः, गर्भे पुत्रकराः, पूर्वाशावासिनः सच्छिद्राः। ऐ ख छ ठ थ फ र शाः दीर्घाः स्त्रियोऽर्लामकराः, अच्छिद्राः, रात्रिचराः, गर्भे पुत्रिकराः, शक्तियुक्ताः, पद्याचराः, प्रथमवयसि दिविणदिग्वासिनः कृष्णवर्णाः।

अर्थ — अ इ थे दो स्वर ब्रुचाकार—गोक; आ ई वे दो स्वर इधिकार—कावे; उ ए थे दो स्वर विकास (जिलाकार—श्रिकोण; क ऐ वे दो स्वर आयताकार—वीकोर, जो अं थे दो स्वर जिल्लाकार—छेद सिहत और भी अ: थे दो स्वर वकाकार—टेडे आकारके हैं। ज ए क च ट त प व श वे वर्ण गोळाकार, ि्नाथ स्वरूप भीर काम करनेवाके हैं सथा ये वर्ण विविद्य स्वीत रहनेक इच्छुक, गौरवर्ण, दिवसचर, गर्भमें पुन्न उत्पन्न क्ररनेवाके, पूर्वविद्याके वासी और सिच्छून हैं। ऐ स इ उ य फ र च ये वर्ण कम्मे, स्वीकी हाणि करनेवाके, स्विद्याक त्रात्रीमें विद्यार करनेवाके और गर्भमें कन्याएँ उत्पन्न करनेवाके हैं। ये शिकशाकी, पणावर, प्रथम अवस्थामें दिवार करनेवाके और कृष्णवर्ण हैं।

विवेचन—आचार्यने उपयुक्त प्रकरणमें प्रश्तशासके महत्वपूर्ण रहस्यका बहुमारा बतला दिया है। तार्ययं यह है कि जब प्रश्तासर व ए क च ट त प य छ हो। अर्थात् वर्गका प्रथम असर अयदा आचार्य प्रतिपादित पाँच वर्गोंमें पहले वर्गके असर प्रश्तासरों को आदि वर्ण हों तो। चोरी के प्रश्तमें गीर वर्णका नाटा व्यक्ति पूर्व विशाकी ओरका रहनेवाला चोर समस्ता चाहिए। जब सन्तानके सम्बन्धमें प्रश्त किया हो और उपयुक्त वर्णमें कोई वर्ण प्रश्तका आज वर्ण हो तो गीर वर्णका सुन्दर स्वस्थ पुत्र होता है। विवाह सीलायके सम्बन्धमें जब प्रश्त हो और प्रश्तका नाटा वर्णकी साथां जल्द मिलती है। बाधि ये वर्ण सिक्ति हो हो नाट करकी सुन्दर गीर वर्णकी मार्था जल्द मिलती है। बाधि ये वर्ण सिक्ति हो, इससे विवाह होनेमें अनेक प्रकारकी वाधाएँ आती हैं, पर दिवाबकी होनेके कारण सफलता मिल जाती है। धनलाम और सुकहमा विजयके सम्बन्धमें प्रश्त किया हो और प्रश्ताकरोंकी स्थिति उपर्युक्त हो तो पूर्वकी भोरसे वनकाम होता है; यों तो प्रारम्भमें वनहानि भी विकाई पबती है, पर अन्तमें वनलाम होता है। सुकहमाके प्रश्तमें बहुत प्रयास करनेपर विजयकी आशा कहनी चाहिए। विदे रोगीकी रोगनिवृत्तिके सम्बन्धमें प्रश्तको उपर्युक्त स्थिति हो तो वैद्यक इलालके हारा रोगी योचे विनोंमें आरोम्य प्राप्त करता है।

सब प्रश्नाचरों के आदि वर्ण पे स इ उ य फ र य हों तो चोरी के प्रश्नमें चोर कार्य कदका, कृष्ण वर्ण, दिशाका रहनेवाका और चोरी के कार्ममें पक्का दुशियार समस्वना चाहिए। ऐसे प्रश्नाचरों में चोरी गई चीन मिकती नहीं है, चोरी गई चीनकी दिशा दिश्वण कहनी चाहिए। गर्मके होनेपर कडका या कडकी कौन सन्तान उत्पन्न होनेका फक कहमा चाहिए। विवाहके प्रश्नमें उपर्युक्त स्थिति हो तो कर्मी, स्वस्थ और कार्के रंगकी कडकी उत्पन्न होनेका फक कहमा चाहिए। विवाहके प्रश्नमें उपर्युक्त स्थिति होनेपर विवाह नहीं होता है। वाग्वान—सगाई हो नामेके बाद सम्बन्ध विच्छेद हो बाता है। धनकामके प्रश्नमें उक्त स्थिति होनेपर प्राप्तममें घनकाम और अन्तमें धनहानि कहनी चाहिए। युक्तमा विनयके प्रश्नमें उपर्युक्त स्थितिके होनेपर थोड़ा प्रयत्न करनेपर भी अवस्थ विजय सिळती है। यद्यपि प्रारम्भमें ऐसा माळम पडता है कि इसमें सफळता नहीं मिळेगी, केकिन अन्ततोगत्वा विजय करमीकी ही प्राप्ति होती है।

१ वकाक्षरौ-कः मू०।२ बालाः-कः मू०।३. जीवितार्था -कः मू०।४ स्त्रीणाम्-कः मू०। ५ गर्भे बहुपुत्रिकरा -कः मू०। ६ चन्द्रोत्मीलनप्रक्तशास्त्रस्य ४९ तमक्लोकमादाय ५३ तमक्लोकपर्यन्त वर्णस्वरूप द्रष्टव्यम्।

इ ओ ग ज ड दे व छ साः त्रिकोणाः, इरिताः, दिवसाचराः, युवानः, नागो-रगाः, पुत्रकराः, पश्चिमदिग्वासिनः । ई औ व स ढ घ म हाः चतुरसाः मध्यच्छिद्राः, मासाचराः, यौवनव्नाः, गौरश्यामाः, उत्तरदिग्वासिनः । उ ऊ ङ व ण न माः अं अः एते शुक्रवेरीताः, आरोहणाचराः, संवत्सराचेराः, अलामकराः, सर्वदिशादर्शको भवन्ति ।

धर्थ—इ भो ग च द इ व छ स वे वर्ण त्रिकोण—तिकोने, हरे रहके, दिवसाचर—दिन वर्छा अर्थात् इसी दिनमें फछ देनेवाले, शुवक संज्ञक, भागोरग जातिके, गर्सके प्रश्नमें पुत्र उरपञ्च करनेवाले भीर पिष्यमें दिनमें फछ देनेवाले, शुवक संज्ञक, भागोरग जातिके, गर्सके प्रश्नमें पुत्र उरपञ्च करनेवाले भीर पिष्यमें निवास करनेवाले हैं। ई जो व ऋ द घ स ह वे वर्ण चौकोर, मध्यमें किहवाले, मासा-चर—सासवर्ण अर्थात् मासके का चर्चियाले, गौर-स्थामवर्ण—शेहुओं रग और उत्तर दिशामें निवास करनेवाले हैं। इ ऊ इ ज ज न म अं का चे वर्ण शुक्ल-पीतवर्ण, आरोहणावर—कपर-कपर-कपर वृद्धिगत होनेवाले, सबस्तराचर—सबच्नें बली सर्वांत् वृक्त वर्षमें फळ हेनेवाले, काम नहीं करनेवाले जीर समी दिशाओको वेखनेवाले होते हैं।

विवेचन—यदि प्रश्नाक्षरोंके आहा वर्ण हु ओ ग न ह द व छ स हो सो चोरीके प्रश्नमें चोर पुवक, काछ रहका, मध्यम करवाला और परिचम दिशाका निवासी होता है। वप्युक्त प्रश्नाकरोंके होनेपर चोरी गई बल्कुका माहि एक दिनके बाद होती है तथा चोरीकी बस्तु जमीनके सीतर गड़ी समस्त्री चाहिए। सन्तान प्रश्नमें जब उपयुक्त वर्ण प्रश्नके आहा वर्ण हो या समस्त्र प्रश्नाकरों उपयुक्त वर्ण प्रश्नके आहा वर्ण हो या समस्त्र प्रश्नाकरों उपयुक्त वर्णोंकी अधिकता हो तो सन्तान काम समस्त्रा चाहिए। गर्मस्य कीय-सी सन्तान है ? वह द्वात करनेके लिए उक्त प्रश्नाक्ष्यां माहिए। जमलाम काम समस्त्रा चाहिए। जमलामके प्रश्नमें लिए प्रश्न करता है तो उपयुक्त प्रश्नाक्ष्यति विश्वय सन्तानप्राहिका फक कहवा चाहिए। चनलामके प्रश्नमें जब बाब प्रश्नाक्षर इ ओ ग च द द व च स हो, या समस्त प्रश्नाक्षरोंमें इन वर्णोंकी अधिकता हो तो अवरणाम कहना चाहिए। यह सास्त्र प्रश्नाक्षरोंमें इन वर्णोंकी अधिकता हो तो अवरणाम कहना चाहिए। वह सास्त्र प्रश्नाक्षरोंमें इन वर्णोंकी विश्वय धन्ताम श्री हो सामस्त्र प्रश्नाक्षरों कहा गया है कि जब प्रश्नाक्षरोंके आहा अक्षर ह जो व क स हों तो शारीरिक कप्ट और सन्तानमरण होता है। सुन्दमा विजयके प्रश्नमें जब प्रश्नाक्षर उपयुक्त हो तो विवयमें सन्तुह समस्त्रा चाहिए। य बा द ये वर्ण यदि प्रश्नाक्षरोंके आहा वर्ण हों तो होताका सम्बन्ध हार कट्ट ची चाहिए। रोगनिवृत्तिक प्रश्नमें जब ह वो व प्रश्नाक्षरोंके आहा वर्ण हों तो रोगिकी सुखु वास सुखु तुस्य कप्ट एव क स ज आहा वर्ण हों तो वहुत समयके बाद प्रयस्त करनेपर रोगनिवृत्ति कहनी चाहिए।

यदि प्रश्नाक्षरंकि आद्य वर्ण चतुर्थं वर्गने-ई जी व क व व स व ह हों या प्रश्नाक्षरोंमें इन वर्णाको अधिकता हो तो चोरीके प्रश्नमें बृद्ध, गेडुआँ वर्णवाला, उत्तर दिशाका निवासी एव करने कदका न्यक्ति चोर कहना चाहिए। उपर्युक्त प्रश्नाक्षरोंके होनेपर चोरी गई वस्तु एक महीनेके सीतर प्रयत्न करनेसे मिल जाती है तथा चोरी गई वस्तुकी स्थिति ववस या तिकोरीमें बतलाना चाहिए। यह पशु चोरीका प्रश्न हो तो बहलुमें उस पशुका निवास कहना चाहिए। यहाँ इतना और स्मरण रखना होगा कि

१ इष्टब्यम्-के० प्र० र० पृ० ८। बृह्ज्ब्योतिपार्णव स० ५। २ शुका, पीता-क० मू०। ३ सरुणासरा-क० मू०।४ गीरव स्थाम कुब्बस्वत्सराक्षरा क० मू०।५ दक्ति क० मृ०।

चोरी गया हुआ पद्य योदे दिनोंके बाद सपने आप ही आ जायगा ऐसा फल कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि तृतीय वर्गके वर्ण नागोरग आविके हैं अतः उनका फल चौपायोंकी चोरीका असाव है। सन्तान प्रश्नमें जब बाह प्रशासर चतुर्थ वर्गके हों तो सन्तान प्राप्तिका असाव कहना चाहिए। यदि आध प्रशासर क द हों तो गर्मका विचाश; स व है हों तो कन्याप्राप्ति और ह व प्रश्नासरोंके होनेपर प्रश्नाम, किन्तु उसका तत्काल सरण फल कहना चाहिए। घनलामके प्रश्नमें आध प्रश्नासर चतुर्थ वर्गके असर हों वा समस्त प्रशासरोंमें चतुर्थ वर्गके असरोक्ता हो तो साधारण लाम; व म व आध प्रश्नासर हों तो अल्प लाम, सम्मान प्राप्ति एवं यशोलाम, स औ ह आध प्रश्नासर हों या प्रशासरों इन वर्णोंको अधिकता हो तो चनहानि, अपमान और पद्च्युति आदि अनिष्ठकारी फल कहना चाहिए। जय-विजयके प्रश्नमें चतुर्थ वर्गके आध प्रश्नासरोंके होनेपर विजय लाम, समस्त प्रशासरोंमें चतुर्थ वर्गके प्रश्नमान विजयलाम; तीन या खात असरोंक होनेपर विजय असरोंने होनेपर विजय काम, समस्त प्रशासरोंमें चतुर्थ वर्गके होनेपर पराजय कहनी चाहिए। यदि आध प्रशासर क और ह जीर ह हों तो निश्चय पराजय, स व है हों तो जय और व आध प्रशासर हो तो सन्धि फल कहना चाहिए।

वित प्रशासको प्रशासकों में बाद्य वर्ण प्रशास वर्गके असर हो। तथा समस्त प्रशासकों में प्रशास वर्गके अक्षरोंकी अधिकता हो तो चोरीके प्रकार चोरी कवा ज़न्य एक वर्षके सीतर अवहच मिछ जाता है तथा चोरका सम्बद्ध पता भी खता जाता है। जब हु अ न आदा प्रशासर होते हैं उस समय चोरीकी वस्तका पता एक माहमें छग जाता है, छेकिन जब ज क क प्रशासर होते हैं उस समय चोरी गई वस्तुका पता नहीं क्याता है। हाँ, क्रस वर्षोंके पक्षात् उस वस्तुके सन्यन्थमें समाचार अवस्य मिछ जाता है। भाषितितकालमें बन प्रकाक्षरोंमें प्रसम वर्गके वर्णोंकी अधिकता आवे तो चोरीके प्रसमें प्रचाकके वरमें ही बोरीकी चोलको सममना बाहिए। अभियमित कालके प्रथमें आधाक्षर म न के होनेपर चोरोकी वस्तका पता शीघ्र छग जानेका फल बताना चाहिए। यहाँ इतना और स्मरण रखना होगा कि दरभ कालमें किया गया प्रदन खढ़ा निरधंक या विपरीत फल देनेवाका होता है। अतः दरभ कालमें प्रज्ञम वर्गके वर्णोंके मधिक हानेपर भी चोरी की गई बस्तका असाव-अप्राप्ति परू जात करना चाहिए। सन्तान प्राप्तिके प्रश्नमें जब आब वर्ण पद्मम वर्गके—र द रू व ण न म वं थ. हो तो विस्मवसे सन्तान काम समसना चाहिए । यदि आछिद्रित कालमें सन्तानप्राप्तिका प्रश्न किया हो और आग्र प्रश्ना-कर क न म हों तो निश्चित रूपसे प्रत्रप्राप्तिः तथा भाग अक्षर ट क हों तो कन्या प्राप्तिका फल बताना चाहिए । अभिधमित कालमें यदि यही सन्तान प्राप्तिका प्रस किया गया हो तो जप, तप भाहि ग्रम कार्यें-के करनेपर सन्तानप्राप्ति एवं दग्ध कालमें यदि प्रश्न किया हो तो सन्तानके असावका फल वतलाना चाहिए। कामाकामके प्रथमें बाह्य प्रशासर पद्धम वर्गके वर्ण हो या पद्धम वर्गके वर्णोंकी प्रशासरींके वर्णोंमें संख्या मधिक हो तो खासासाव: यदि बालिङ्गित काकमें प्रश्न किया गया हो भौर भाग्र प्रशासर म न ण हों तो स्वर्ण सुद्राओंका काम कहना चाहिए । आकिट्सित कालके प्रश्नमें प्रथम वर्गके तीन वर्ण और पश्चम वर्गके पाँच वर्ण हों तो जमीनके नांचेसे घनकाम: हितीय वर्गके चार वर्ण, ततीय वर्गके तीन वर्ण और पद्मम वर्गके कः वर्ण हों तो स्नोकाम, सम्मानप्राप्ति, प्रथम वर्गके हो वर्ण, चतुर्थ वर्गके सात वर्ण और पञ्चम वर्गके बाट वर्ण हों तो बजानाम एवं चतुर्थ वर्गके चार वर्ण और पञ्चम वर्गके चारसे बिंक वर्ण हों तो धन-छुद्भव हानि, शारीरिक कप्ट, कछह आदि अनिष्ट फळ कहना चाहिए। जय-पराजयके प्रश्न-में आह प्रशासर र द रू ज ज न म ल ल: वर्ण हों तो विज्ञवप्राप्ति तथा समस्य प्रश्नाक्षरोंमें पद्मम वर्णके वर्णोंकी अधिकता हो तो साधारणतः विजय तथा आख प्रशासन म सः मान्नावाले हों तो पराजय फल समसना चाहिए। रोगनिवृत्तिके प्रश्नमें आछिक्ति कालमें पचम वर्गके वर्णोंकी सस्या प्रक्षश्रेणीमें स्रधिक हो तो जरुर रोग निवृत्ति, चतुर्यं वर्गके वर्णोका सस्या मिक हो तो विक्रम्यसे रोगनिवृत्ति और ण ह आद्य प्रश्नाचर हों तो प्रथल करनेपर एक वर्षोमें रोगनिवृत्तिका फळ वत्रामा चाहिए। अस एच्छुकके प्रश्नाचर्गमें साथ वर्ण पंचम वर्गका हो तो रोगनिवृत्तिका फर्म दास्टरी क्ष्यान करनेसे जरूरी लग्ने प्रश्नाचरों से अस प्रथम कार्यके प्रश्नाचे रोग-भारोग्य विचार करनेके लिए प्रव्येकवर्गके वृगोंको प्रश्नाचरों मेंसे वालग-अलग लिख लेगा चाहिए। पुन हितीय वर्गको मानामोंकी सरपाको चतुर्य वर्गको मानाभोंकी सरपासे गुणाकर पृथक् गुणनफलको लिख लेना चाहिए। परचात् प्रथम, वृतीय और पचम वर्गको व्यक्षन सरपामों पूर्व स्थापित गुणनफलको परस्पर गुणनफलको रो स्थानोमें स्थाना चाहिए। प्रथम स्थानमें पूर्व स्थापित गुणनफल असे सारा देकर लिखको हित्तीय स्थानके गुणनफलमें बोल देना चाहिए। परचात् को योगफल आवे वसमें समस्य प्रश्नाचेकी मानासरयासे मान देनेसे सम शेपमें निश्चय रोगनिवृत्ति और विषम शेपमें वस्य एक कहना चाहिए। वहाँ इत्ता और विशेषता है कि सम लिख और सम शेपमें कहरी लहए फल कहना चाहिए। वहाँ इत्ता और विशेषता है कि सम लिख और सम शेपमें कहरी लहर किए सम लिख और विषम शेपमें इक्ष विलम्बसे वीमारो मोगनेके बाद रोगनिवृत्ति, सम लिख और सम शेपमें इक्ष विलम्बसे वीमारो मोगनेके बाद रोगनिवृत्ति, सम लिख और विषम शेपमें स्वयुत्राहि कहनी चाहिए।

### मासपरीचा विचार 🗫

अथ दिनमाससंवत्सरपरीक्षां वच्यामः नतत्र अए कें (का) फाल्गुनः,चें ट (चटी) चैत्रः, तपौ कार्तिकः, यशौ मार्गशिरिः, आ ऐ ख छ ठ थ फ र पाः माघः, इ ओ ग ज ख दाः वैशाखः, द व छ साः ज्येष्ठः, ई औ घ स ढा आषाढः, घ म व हाः आवणः, उ ऊ ङ न णाः माद्रपदः, न म अं अः आश्वियुँजाः ( युक् ), [ आ ई ख छ टाः पौपः ]।

१. व ए क. -क० मू०। २ चट -क० मू०, चटी-क० मू०। ३ आगेश्विर -क० मू०, व्यहायण - क० मू०। ४ "होइ चटेंहि चित्तो वैद्याहो होइ गवडेंहि वण्णोहि। विद्वावि दवल्रेसिंह ई बीधक्षवेंहि वासाडो ॥ णहु होइ वभवहोंहि सिरिएत सरहवणेंहि भववनए। विद्विसमा असेस्य, पनमनण्णेंहि वासिण छु॥ तहतप कितकमासो किह्नु पदमेहि बोहि बण्णोहि। यसवण्णोहि वि दोहि विवसर णागो व मासो व ॥ वाईसक्टहेंहि सोऽय फरपवण्णेहि होइ तहा माहो। फम्युणमासो सिर्म्युण सरसिंह तहक्वारेण ॥"—अ० नू० वा० गा० ६९-७२।

# 💥 गाससंज्ञानोधकचक्र

| the state of the s | वशास      | मह                   | मायाङ        | क्षाव्यं    | भाद्रपद     | क्दार                    | कासिक | अगह्न | ₽<br>#5      | माह्य                  | फाब्सुन | मास माम                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-------|-------|--------------|------------------------|---------|-------------------------------|
| ks<br>pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इसो गमह द | म स हा स             | हं औष साड    | म म म       | त<br>स<br>स | म स थं भा                | तिष   | म श्र | क कि कि राम  | अता देशा छुठ<br>य फर्य | ज<br>.प | मखरोका विवरण                  |
| ivi<br>Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ts<br>tr  | हा<br>हा<br>हा<br>'स | क् भी य से ह | w<br>u<br>u | 4 4 6 4 4   | मं मः अनुस्वार<br>विसर्ग | to to | म     | आ के ज़ का ल | स<br>स                 | # b' #  | अहँ बचुडामणि<br>सारोक सञ्चार् |

विवेचन-नाचार्यंने जो मास सक्षक मचर बसकाये है उनका उपयोग नष्टजातक, कार्यसिद्धि, मष्ट बस्तुकी प्राष्टि, पथिक आगसन, लामाकाम, वयपराजन पूर्व अन्य समयसूचक प्रश्नोंके पक अवगत करनेके किए करना चाहिए। बहि एच्छक्के आशा परनाकर अ ए क हों या समस्त प्रश्नाकरोंने ये तीत भक्षर हों तो कार्य सिद्धिके प्रश्नमें फाल्यन मासमें कार्यसिद्धि कडनी चाहिए। इसी प्रकार नष्ट नस्तकी प्राप्ति भी पाएएन साससे टक्त प्रश्नाक्षरीके होनेपर कहनी चाहिए !

इन मास संज्ञाओंका सबसे बढ़ा उपयोग नष्टजातक बनानेके किए करना चाहिए। जिन छोगोंकी जम्मपत्री को गई है या जिसकी जम्मपत्री नहीं है, उनकी जम्मपत्री इस दिन, मास, सवस्सर परीक्षा परसे बनाई जा सकती है। वो तो ब्वोतिषशास्त्रमें सनेक गणितके नियम प्रचलित हैं सिनपरसे जातक-की जन्मपत्री बनाई जाती है। पर प्रस्तुल प्रकाणमें आचार्यने केवल प्रश्नावारीपरसे विना गणित क्रियाके ही जन्ममास, जन्मतिथि और जन्मदिन निकाला है। यदि प्रश्कक स्वस्थ मनसे अपने इप्टरेक्की भाराधना कर प्रश्न करे तो उसके प्रशासरोंका विश्लेषण कर विचार करवा चाहिए। जास प्रशासर स ए क हों तो प्रस्तुकका जन्म फाल्युन भासमें, व ट हों तो चैत्र मासमें, त प हो तो कालिक मासमें, य य हों तो मार्गशिर मासमें, य फ र प हो तो मार्थ मासमें, व व ड हो तो वैशास मासमें, द व छ स हों तो ज्येष्ट मासमें, ई भी व म द हो तो आपाद मासमें, ध म व ह हों तो आवण मासमें, उ द द म ण न हो तो भावपदमे, अनुस्वार और विसर्गयुक्त आहा प्रश्नाक्षर हो तो स्वार सासमें एवं भा है स इ ठ हों तो पौष सासमें समसना चाहिए । परन्त वहाँ इसना स्मरण रखना होगा कि प्रश्नाक्षरोंका प्रहण करते समय भाकिश्वितादि पूर्वोक्त समयका उद्घापोह साध-साथ करना है, विना समयका विचार किये प्रश्नाक्षरींका फल सम्बक् नहीं बटता है। बालिक्षित और अभिषुमित समयके प्रश्न तो सार्थक निकलते हैं। केकिन वृग्ध समयके प्रश्न प्रायः निर्यंक होते हैं, सतएन दग्ध समयमें नप्रजातकका विचार नहीं करना चाहिए। आवार्यने उपयुक्त प्रकरणमें वर्ग विभावनकी प्रणाकीपर जो सज्जाएँ निश्चित की हैं, उनसे दग्य समयका निषेध अर्थात निकल आता है। यो तो बष्टजातकके मासका निर्णय करनेकी भीर भी अनेक प्रक्रिया हैं, जिनमें गणितके आधारपरसे नष्टजातकका विचार किया गया है। एक स्थानपर वताया है कि प्रश्नकी आक्रिक्कित साम्राओको प्रश्नको दग्ध साम्राओसे गुणाकर गुणनफलमें प्रश्नको समिधमित साम्राओसे गुणाकर १२ का माग देना चाहिए। एकादि शेपमे क्रमशः चैत्रादि मासीको समस्तना चाहिए। तारार्थ

यह है कि प्रश्नकी अलिंग × नित्र × दग्व मा॰ = एकादि शेष मास खाते हैं।

#### पत्तका विचार

अ ए क च ट त प य शाः शुक्लपदः, आ ऐ ख छ ठ थ फ र शाः कृष्णपदः, इ ओ ग ज ह द व ल साः शुक्लपदः, चतुर्थवेगींऽपि ई औ व म ढ घ म व हाः कृष्ण-पद्यः, पञ्चमवर्गोमयपद्याभ्यामेकान्तरितमेदेन ज्ञातन्यैः।

आचार्यका नाव यह है कि यदि आदा प्रकाचर या समस्त प्रश्नाचरों प्रथम वर्गके वर्ण अधिक हो-ज ए क च ट त प व स अधिक हों तो शुक्कपच, द्वितीय वर्गके वर्ण-आ ऐ स स्रुट य फ र प अधिक हों तो कृष्णपच, तृतीय वर्गके वर्ण-इ ओ स ज द द व क स अधिक हो तो शुक्कपच, चतुर्थ वर्गके वर्ण-ई शी द स द स स व ह अधिक हों तो कृष्णपच, पक्कस वर्गके-उ द द भ ज न स ये वर्ण अधिक हों तो शुक्कपच एव पक्कस वर्गके-अ अ.-अजुसार और विसर्ग हो तो कृष्णपच समस्ता चाहिए।

## पचसंज्ञाबोधक चक्र 💥 🖤

| केवल ज्ञानमञ्ज<br>चूडामणिका<br>सत्त | स पू क च ट<br>स प य श | आ पे छुत्त ट<br>थ फरप |                    | ई जीव सब<br>घम बह    | स क <b>स</b> म | क्ष मः          |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| केरछ मत                             | अक चहत्त              | आ ऐ. ए. इ.<br>उथफर प  | ह्ग स ह<br>द व क स | ई की घम द<br>ध भ व ह | क न स          | प य श ओ<br>स कः |
| स्वरशास                             | अ इ                   | मा ई                  | ਰ ਪ੍ਰ              | क प्रे               | मं मी          | मी ध-           |
| का मत                               | गुक्छपच               | कृष्णपश्च             | शुक्कपक्ष          | कृत्यापक्ष           | शुक्कपक्ष      | कृत्यपक्ष       |

विवेचन—नय वस्तु किस पक्षमें प्राप्त होनी? यह जाननेके छिए कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो भाषा प्रश्नाचर भ ए क च ट त प य श होनेसे शुक्तपचमें, भा ऐ स इ ट य फ र प होनेसे कृष्णपचमें, इ की य ज द द व छ स होनेसे शुक्तपचमें, ई की व क द ध म व इ होनेसे कृष्ण पचमें, द क ह ल ण न म होनेसे शुक्त पचमें मीर भ भ होनेसे शुक्ष पचमें पुन्तकरी नय वस्तुकों प्राप्ति कहनी चाहिए ! स्वरशास्तका मत है कि यदि प्रश्नाचरोंको भारा मात्राएँ भ इ हाँ तो शुक्तपचमें, आ ई हों तो कृष्णपचमें, द ए हों तो शुक्तपचमें, क ऐ हों तो कृष्णपचमें, अ भो हो तो शुक्तपचमें एवं भी भा हों तो कृष्णपचमें, द ए हों तो शुक्तपचमें पार्ति का प्राप्त समक्ती चाहिए! नृष्ट जनसपत्री बनानेके छिए यदि प्रश्न हो तो प्रथम उपयुक्ति विधिसे मास झान कर पचका विचार करना चाहिए! यदि नष्टवातकके प्रश्नमें प्रश्नाचरोंको भाषा मान्य स इ हों तो शुक्तपचका जनम, ना ई हों तो कृष्णपचका जनम, ना ई हों तो कृष्णपचका जनम, का हो हो सुक्तपचका जनम, का स्वारक्त कहना चाहिए!

१ 'ओ, इति पाठो नास्ति-क० मू०। २ चतुर्घवर्ग कृष्णपक्ष -क० मू०। ३ के० प्र० र० पू० ११।

१-प्रस्कृषके समस्त प्रश्वाचरोंसेंसे माळिडित, व्यक्षिधूमित और दग्य स्वर एवं व्यक्षनोंको प्रयक् प्रयक् कर लिख लेना चाहिए । पश्चात् व्यक्षित और दग्य वर्णोंको संख्याको परस्पर गुणाकर स्रमिद्गित वर्ण संख्याको आगत गुणानफलमें जोड देना चाहिए । वनन्तर उस बोगफलमें दोका भाग देनेसे एक शेप में शुक्लपन और शुन्य या दो शेवमें कुम्णपन अवगत करना चाहिए।

२-प्रश्नादरोंमेंसे द्वितीय और चतुर्व वर्गके अवरोंको पृथक् कर दोनों संस्थाओंका परस्पर गुणा कर लेना चाहिए। पश्चात इस गुणनफळमें प्रश्नावरोंमें रहने वाले प्रथम और पश्चम वर्गके वर्णोंकी सस्वा को लोन देना चाहिए और इस योगफळमेंसे तृतीय वर्गके वर्णोंकी सस्याको चटा देना चाहिए। पश्चात् तो शेव वचे उसमें दोका भाग देनेपर एक शेवमें शुक्लपच और शून्य या दो शेवमें कृष्ण पश्च समझना चाहिए।

६-प्रश्नाचरोंमें रहने वाली सिर्फ आकिङ्कित मात्राओंको तीनसे गुणाकर, गुणनफर्क्से असिधूमित और दग्ध मात्राओंकी संख्याको लोड देनेपर को धोगफक हो, उसमें दोका माग देनेपर एक शेपमें शुनलप्ड और जून्य या दोमें कृष्णप्ड समस्ता चाहिए।

ध-भधराक्षर प्रदेनवर्ण हों तो कृष्णपच और उत्तराचर प्रदेनवर्ण हों तो खुक्छपच ज्ञात करना चाहिए।

# **///** तिथिविचार

अथ तिथय:—अ इ ए ग्रुक्क पचप्रतिपत्। क २, च ३, ट ४, त ४, प ६, य ७, श ८, ग ९, ज १०, ड ११, द १२, व १३, ल १४, स १५ द्वित श्रुक्क पच्च म्यादि, अः त्रयोदस्याम्, अवर्गे प्रामं कवर्गे प्रामवाद्यं चवर्गे गन्यू तिमात्रम्, टवर्गे ६, तवर्गे १२, पवर्गे १४, यवर्गे ४८, शवर्गे ६६, ङ अ ण न म वर्गे १६२। एतदेवै दिनमाससंवत्सराणां दृष्टप्रमाणमिति सर्वेषामेव ग्रुणानां स एव कालो द्रष्टन्यः।

अर्थ-अब तिथिविचार कहते हैं-ज ह ए ग्रुष्ठपचका प्रतिपदा सज्ञक, क वर्ण ग्रुष्ठपचका द्वितीया सज्ञक, च वर्ण ग्रुष्ठपचका तृतीया सज्ञक, ट वर्ण ग्रुष्ठपचका चतुर्यो सज्ञक, त वर्ण ग्रुष्ठपचका पद्ममी संज्ञक ए वर्ण ग्रुष्ठपचका पढ़ी सज्ञक, च वर्ण ग्रुष्ठपचका ससमी संज्ञक, ग्र वर्ण ग्रुष्ठपचका अष्टमी सज्ञक, ग वर्ण ग्रुष्ठपचका नौमी सज्ञक, च वर्ण ग्रुष्ठपचका दशमी सज्ञक, ड वर्ण ग्रुष्ठपचका प्रकादशी संज्ञक, द वर्ण ग्रुष्ठपचका द्वादशी संज्ञक, व वर्ण ग्रुष्ठपचका नयोदशी सज्ञक, ठ वर्ण ग्रुष्ठपचका चतुर्वशी सज्ञक एवं स वर्ण पूर्णिमा संज्ञक है। इस प्रकार श्रुष्ठपचकी विधियोंका निरूपण किया गया है।

अ वर्ण कुम्णपक्की पद्मतीका बोघक और धः कुम्णपक्की अयोदगीका बोधक है। स वर्ण कुम्णपक्की प्रतिपदाका बोधक, कु वर्ण कुम्णपक्की द्वित्याका बोधक, ठ वर्ण कुम्णपक्की त्वीयका बोधक, फ वर्ण कुम्णपक्की पत्नियाका बोधक, फ वर्ण कुम्णपक्की पत्नियाका बोधक, फ वर्ण कुम्णपक्की पत्नियाका बोधक, स वर्ण कुम्णपक्की सहसीका बोधक, स वर्ण कुम्णपक्की अप्रतीका बोधक, स वर्ण कुम्णपक्की अप्रतीका बोधक, व वर्ण कुम्णपक्की द्वादशीका बोधक, व वर्ण कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक, व वर्ण कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक, व वर्ण कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक और ह वर्ण कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक, व वर्ण कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक व वर्णपक्की पत्नुदंशीका विद्वादिक्य कुम्णपक्की पत्नुदंशीका बोधक व वर्णपक्की पत्नुदंशीका व वर्णप

प्रशासर अवर्ग-स सो इ ई उ क हों तो गॉवमें वस्तु, कवर्ग-क, स ग घ हों तो गॉवसे बाहर जंगळाहिमें वस्तु, चवर्ग-च स स स हों तो दो कोशको हरी पर वस्तु, टवर्ग-ट ट ट ट हो तो बारह

१ पवर्गे २५-क० मृ०। २ तदेव-क० मृ०।

कोशकी दूरीपर वस्तु, त वर्ग-य य द व हो तो २४ कोशकी दूरीपर वस्तु, प वर्ग-प फ द म हों तो ३० कोशकी दूरीपर वस्तु, य वर्ग-य र छ व हों तो ३६ कोशकी दूरीपर वस्तु, स वर्ग-स र छ व हों तो ३६२ कोशकी दूरीपर वस्तु, स वर्ग-स ए स ह हों तो ३६२ कोशकी दूरीपर वस्तु और ह व व व स हो तो ३८० कोशकी दूरीपर वस्तु समस्त्री चाहिए। इस प्रकार दिन, मास, सवस्सर और स्थान प्रमाण कहा है, इसे सब प्रकारके प्रश्नोंमें बटा छेना चाहिए।

विवेचन—आवार्यने उपयुक्त प्रकरणमे जो स्थान प्रमाण वतलाया है उसका प्रयोचन चोरी की गई वस्तुकी स्थितिका पता लगानेके लिए है। चोरीके प्रश्नमें जब प्ररम्गकर अ आ इ ई उ छ हां तो चोरीकी प्रश्नमें जब प्ररम्गकर अ आ इ ई उ छ हां तो चोरीकी वस्तु गाँवके भीतर सीर क स ग स प्रस्ताकर हो तो गाँवके बाहर वस्तुकी स्थिति समस्मनी चाहिए! स छ ज स प्रश्नाकरोंके होनेपर १२ कोशकी दूरीपर, त य द घ प्रश्नाकरोंके होनेपर १२ कोशकी दूरीपर, त य द घ प्रश्नाकरोंके होनेपर १२ कोशकी दूरीपर, त य द घ प्रश्नाकरोंके होनेपर १२ कोशकी वूरीपर, य प छ इ के होनेपर १२ कोशकी दूरीपर, श प छ इ के होनेपर १२ कोशकी दूरीपर प्रयुक्त अश्न विधित्ते अवगत करनी चाहिए। परदेशसे गये व्यक्तिकी दूरी जात करनेके प्रश्नमें भी उपरुक्त अश्न विधित्ते विचार किया जाता है।

नष्ट जन्मपत्री बनानेके छिए केवल तिथिविकार ही उपयोगी है। जैनाचार्णने गणित क्रियाके अव-क्रम्बनके विना ही इस विपयका सम्बक् प्रतिपादन किया है।

### वर्गोंकी गव्यूति संज्ञाका कथन

अ आ १; इ ई २; उ क ३; ए ऐ ४; ओ औ ४; अं अः ६; यावतत्राचराणि तावद्योज्यम् । केविजयने दृश्यन्ते ताश्चवर्गे स्वरे ता संख्या यावदंन्यवर्णसंयुक्ताचराणि दृश्यन्ते तदेव संख्यां व्याख्यास्यामः अ क च ट त प य शादयोऽवर्गे ग्रामम्; कवर्गे ग्रामम् कवर्गे ग्रामम् कवर्गे श्रामम् इत्यो १ गव्युतिः; द्वर्गे ६ गव्युतिः; तवर्गे १२ गव्युतिः; पवर्गे २४ गव्युतिः; यवर्गे ४० गव्युतिः; यवर्गे ४० गव्युतिः; यवर्गे ४० गव्युतिः। या गव्युतिस्तदेव दिनमासवर्षसंख्यास्वरसंयोगेऽस्ति तथाँ सा वर्गस्य पूर्वोक्तक्रमेण क च ट त प य शादीनां विनिर्दिशेत्।

अर्थे—अ आ इन उसय वर्णोंकी एक संस्था, इ ई इव दोनो वर्णोंकी दो सक्या, उ क इन दोनों वर्णोंकी तीन सरया, ए ऐ इन दोनों वर्णोंकी चार सस्था, जो बी इन दोनों वर्णोंकी पाँच सक्या एवं ब अः इन दोनों वर्णोंकी छः संस्था भियोरित की गई है। जहाँ जितने असर हो, वहाँ उतनी संस्था ज्ञात कर छेनों चाहिए ! केवलज्ञानमें जो स्वर सस्था और स्वर व्यक्षन संयुक्त सस्था देखी गई है, यहाँ उसीका व्यारमान किया जाता है!

अ क च ठ त प व मादि वर्गीमें अवर्ग प्रश्नाक्षरमें गाँवमें; कवर्गमें प्राप्त वाह्य हो गध्यूति मात्र, चवर्गमें ४ गब्यूति, दवर्गमें ६ गब्यूनि; तवर्गमें १२ गब्यूति, पवर्गमें २३ गब्यूति; ववर्गमें ४८ गब्यूति,

१ यावत् वर्णा —कः मू०। २ चवर्गे त्रिगब्यूति —कः मू०। ३ पवर्गे २८ गब्यूति —कः मू०। ४ सदा—कः मू०। ५ "गोर्यूति, कोश्वद्वये, कोश्वे च"-शः म० नि० पृ० १४१। "गब्यूति सस्यावाचक — वृ० ज्योः अः केरस्य प्रकरण।

शवरोंमें 11 गव्यूति और ह व ण न समें १०० गव्यूति समकता चाहिए ! जिस वर्गकों को गव्यूति सख्या बतलाई गई है वहीं उसकी दिन, मास, वर्ष सक्या स्वरांके संयुक्त होनेपर भी मानी जाती है । तथा पहले बताई हुई विधिसे क च ट त प य शादि वर्गोंकी सस्याका निर्देश करना चाहिए !

विवेचन-यो तो आचार्यने पहले मी तिथियोंकी सञ्चाओं साथ वर्णोंकी गन्यति संस्था हती है. पर वहाँपर उसका अभिनाय वस्तुकी हरी निकालनेका है और जो ऊपर वर्णोंकी गम्यति बताई है उसका रहस्य दिन, मास, वर्ष सक्या निकाछनेका है। समिशाय यह है कि पहछी गन्यति-सङ्घा द्वारा स्थान हरी निकाली गई है और इसके द्वारा समय सम्बन्धी दरी-कालावधिका निर्देश किया गया है अतएव वहाँ ग्रन्थित शब्दका अर्थ कोश न लेकर समयकी सरमाका बोधक हिंगुनी राशि लेना चाहिए । बहड्योतिपाणंतके पंचम अध्यायके राम प्रकरणमें शब्धति शब्द सामान्य संख्या वाचक तथा जैन प्रश्नशास्त्रमें दो संख्याका वाचक भाषा है। अत्रप्व यहाँपर जिस वर्गकी जिल्ली गन्यति वतलाई गई है, उसकी दनी संख्या प्रहण करती चाहिए । उत्पर को स्वरोंकी संस्था कही है, उसमें भी गन्यति संस्था ही समसनी चाहिए । अक्षः स = १. सा = २, ४ = १, ४ = ४, उ = ५, स = ६, ए= ०, ऐ = प, सो = ६, सी = १०, स = ११, सा = ११ हैं । तारपर्य यह है कि यहि किसीका प्रश्न यह हो कि असक कार्य क्रम पूरा होगा ? तो इस प्रकारके प्रश्नसँ यदि प्रभासरोका आधा वर्ण स हो तो एक दिन या एक माख अधवा एक वर्षमें, आ हो तो हो दिन था दो साह अथवा दो वर्षोंसें, ह हो तो तीन दिन या तीन साह अथवा तीन वर्षोंसें, है हो तो चार दिन या चार सास अथवा चार वर्षोंसे: व हो तो वाँच दिन वा पाँच मास अथवा पाँच वर्षोंसें: क हो तो क्षा दिन था छः मास अथवा छः वर्षोमें: ए डो तो सात दिन वा सात मास अथवा सात वर्षोमें: ऐ डो तो आठ दिन या आह मास सथवा बाह वर्षोंमें, ओ हो तो नी दिन वा नी मास सववा नी वर्षोंमें। औ हो तो दस दिन या इस मास अधवा इस वर्षोंमें: अं हो तो खारह दिन या ग्यारह मास अथवा न्यारह वर्षोंमें एवं अः हो तो बारड दिन या बारड मास अथवा बारड वर्षोंमें कार्य पूरा होता है । समयमयाँशसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने प्रश्न है. उन सबकी ग्रवधि उपयुक्त डंगसे ही ज्ञात करनी चाहिए । इसी प्रकार स्वर संयुक्त क ख ग ध-क का कि की क क के कै को की कं का: ज जा सि सी ज ख से से सो सी सं सा: ग गा गि गी गु गू गे गै गो गौ गं गः: व वा वि वी वु यू वे वै वो वी वं वः प्रशासरोके होनेपर गांवसे बाहर चार कोशकी दुरीपर प्रच्छकको वस्तु एवं चार दिल या चार मास अथवा चार वर्णोंके शीतर उस कार्यकी सिद्धि कहनी चाहिए। च च ह ज म स्वर संयुक्त प्रशासरों-च वा चि ची ख च चे चै वो ची चं चः छ छा छि ही ह ह दे है हो हो ह ह ह. त बाबि बी लुज् वे है नो जी वं नः. म मा मि मी मु मू मे मैं मो मी मं का. के होनेपर आठ दिन वा आठ मास अथवा आठ वर्षों में कार्य होता है। टट द द स्वर संयुक्त प्रशासरों--- द दा दि ही इ ह है है हो ही हं ह : ह हा हि ही इ ह है है हो है हं ह: ब बा बि बो इ इ बे है हो ही द हा; ह हा हि ही हू ह है है हो ही ह हा: के होनेपर बारड दिन या बारड मास अथवा बारड वर्षों में कार्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार आगे भी स्वर संयोगकी प्रक्रिया समक्त लेगी चाहिए। जब मष्टजातकका प्रश्न हो उस समय इस स्वर-व्यक्षन संयुक्त प्रक्रियापरसे जातककी गत आग्र निकाउनी चाहिए: पक्षात पूर्वोक्त विधिसे जन्ममासः जन्मदिन, जन्मपक्ष सौर जन्म सवत् जानकर सागेवाली विधि-परसे इष्टकाल भीर लग्नका साधन कर नष्ट-जन्मपत्री बना लेना चाहिए ।

इस गम्यूनि सम्बापरसे जय-पराजयका समय वनी भासानीसे निकाला जा सकेगा; क्योंकि पृच्छकके प्रश्नाक्षरोंपरसे जय-पराजयको म्यवस्थाका विचारकर पुनः उपर्युक्त विधिसे समय अवधिका निर्देश करना चाहिए। सुख-दुःख, रोग-नीरोग, हानि-लाम एव समयके श्रुमाश्चसचके निरूपणके लिए भी उपर्युक्त दिन, मास और संवत्सर सक्याकी व्यवस्था परमोपगोगी है। अभिप्राय यह है कि समस्त कार्यों की समय मर्यादाके कथनमें उपर्युक्त व्यवस्थाका अवलम्बन केना चाहिए। समय सोमाका आनयन प्रश्रक्षण्डलीकी प्रहस्थितिपरसे भी कर लेना बावस्थक है। उपर्युक्त दोगों निविधों के समन्वणसे ही फलादेश कहवा उपयोगी होगा।

### गादि शब्दोंके स्वर संयोगका विचार

अथ गादीनां स्वरसंयोगमाह—ग गा २, गि गी ३, गु गु ४, ने गै ४, गो गौ ६, गं गः ७। अथ खादीनां स्वरसंयोगमाह—ख खा ३, खि खी ४, खु खू ४, खे खै ६, खो खौ ७, खं खः ८। घादीनां चैवमेव—घ घा ४, घ घी ४, घु घू ६, घे घै ७, घो घौ ८, घं घः ६। इ डा ४, डि डी ६, इ डू ७, हे है ८, हो डी ६, हं हः १०। क का १, कि की २, कु कू ३, के के ४, को कौ ४, कं कः ६। ककारादीनों या संख्या डकारस्य सा संख्या। क च ट त प य शादीनां या संख्या ठकारस्य सा संख्या होगाँ। चकारस्य छ ठ थ फ र पादीनां च या संख्या यकारस्य संयोगे घ म ढ घ भादीनां सा संख्या। थसंयोगे जकारादीनां[सा संख्या] ड अ ण न मादीनां च या संख्या। तत्र गृहीत्वाऽघराचुँराणि च द्वितीयस्थानादौ राशी निरीच्येत्। या यस्य संख्या निश्चिता तंस्मै तस्यां दिशि मध्ये विनियोजयेत्। सम्मितां द्विगुणीकृत्य दशिभिर्गुणयेत्ँ। सैपां कालसंख्या विनिदिंशेत्।

अर्थ-गादि वर्णोंके स्वरयोगको कहते हैं—ग गा इन वर्णोंकी दो संख्या, गि नी इन वर्णोंकी सीन संत्या, गुगू इन वर्णोंकी चार सत्या; गे गै इन वर्णों की पाँच संत्या, गो गी इन वर्णोंकी छु. सख्या ओर ग ग. इन वर्णों की सास सत्या है।

भय साहि बर्गों के स्वर मयोगको कहते हैं — स सा इन वर्गों की तीन सरया, सि सी इन वर्गों -की चार सरया, सु सू इन वर्गों की पाँच सरया, से सी इन वर्गों की झः सख्या, सो सी इन वर्गों की सात भीर स्व स इन वर्गों की भाइ संरग होती हैं।

घाडि वर्णों की सरपाका क्रम मी इस प्रकार अवगत करना चाहित्—घ घा इन वर्णों की चार सरपा, वि घी इन वर्णों की पाँच सरपा, वु घू इन वर्णों की वु सरपा, वे वे इन वर्णों की सात सरपा, वो बी इन वर्णों की आठ सरपा एवं च बाः इन वर्णों की नी सरवा है।

ह टा इन वर्णों झे पाँच सरमा, टि हो इन बनो की कु सरमा, कु हु इन बनो की सात सल्या, टे टे इन बनों की आह सरमा, टो ही इन बनों की नी सरमा और इंड. इन बनों की दस सरमा है।

क का इत वर्गों की एक सरणा, कि की इन वर्णों की दो सरया, कु कू इन वर्णों की तोष सर्था, के के इग वर्णों की चार सरया, को की इन वर्णों की पाँच सरया और क क. इन वर्णों की का सरया है। क का, कि की आदिकी जो सर्या है ह डा, डि बी आदिकी भी वहीं सरया है अर्थांत् द डा इन वर्णों की एक संख्या, डि डी इन वर्णों की सरया, द्व इं इन वर्णों की तीन संस्था, डे हैं इव वर्णों की चार सरया, दो डो इन वर्णों की पाँच सरया और द ड: इन वर्णों की कु. सरवा है। क च ट त प य शादि वर्णों की जो मरया है, ठकारकी वहीं सरया है अर्थात् ठ ठा इन वर्णों की हो सरया, ठि ठी इन वर्णों की चार सरया, ठ ठी इन वर्णों की चार सरया, ठि ठी इन वर्णों की चार सरया, ठे ठी इन वर्णों की चार सरया, ठे ठी इन वर्णों की चौवीं सरया और ठ ठ: इन वर्णों की कहा की सरया होती है। चकारकी और ख ठ थ फ र प इन वर्णों की जो सरया है, यकारके सयोग होनेपर घ क द घ म की वहीं सरया होती है। ड अ ण न म की जो सरया है य संयुक्त नकारकी वहीं सरया होती है अर्थांत् य ब की सरया होती है। ड अ ण न म की जो सरया है य संयुक्त नकारकी वहीं सरया होती है अर्थांत् य ब की सरया १०० है।

१ के कादीना—क॰ मू॰। २ जेया इति पाठो नास्ति—क॰ मू॰। ३ अधराक्षरा —क॰ मू॰। ४ तस्यैतस्य दिशि मध्ये—क॰ मू॰। ५ गुणयेच्च-क॰ मू॰। ६ एपा—क॰ मू॰।

प्रसासरोंको अद्दणकर द्वितीय स्थानमें राशिका निरीक्षण करना चाहिए। जिस वर्णको जो सख्या निश्चित की गई है उसको उसकी दिशामें छिख देना चाहिए। समस्त सक्याओंको जोडकर योगफळको दूनाकर दससे गुणा करना चाहिए। गुणा करनेसे जो गुणवफळ आवे वही काळ सस्या समस्ती चाहिए।

विवेचन—आचार्यने उपर्युक्त प्रकरणमें समयमर्थादा निकालनेकी एक निश्चित प्रक्रिया बतलाई है, इसमें प्रश्नके सभी वर्णोंका उपयोग हो जाता है तथा सभी वर्णोंकी सस्थापरसे एक निश्चित सस्याकी निव्वत्ति होती है। यदि इस प्रक्रियाके अनुसार समयमर्थादा निकाली जाय तो निश्चित समयस्वा दिनोमें अवगत करनी चाहिए। वहाँ उल्प्लनका सवाल हो वहाँ मले ही हस संस्थाको मासोंमें झात करे । इस समयसंस्थाका उपयोग प्रायः सभी प्रकारके प्रश्लोके निर्णयमें होता है। इसीलिए श्राचार्यने समस्त समुक्त, असमुक्त वर्णोंकी संस्थाएं पृथक्-पृथक् निश्चित की हैं। अत्यूव समस्त प्रश्लाक्षोको सस्थाको एक स्थानमें जोवकर रक्ष लेना चाहिए, प्रश्लात् इस योगफलको दूना कर दससे गुणा करे और गुणनफल प्रमाण समयसस्था समस्ते।

किसी भी प्रश्नके समयकी सल्याको ज्ञात करनेका एक नियम यह भी है कि स्वर और व्यक्षनोंकी संख्याको प्रथक्-प्रथक् निकाळकर योग कर छे। यहाँ सल्याका क्रम निग्न प्रकार जवगत करे—भ = १, क्षा = २, ह = ३, हैं = ७, उ = ५, उ = ६, ए = ०, ऐ = स, जो = ३, जो = १०, ज = ११, का = ११, ज = ११, उ = २२, ह = २१, ज = ११, ज = २१, ज = २१, ज = २१, ज = ११, ज = ११,

प्रश्नके स्वर और व्यक्षनोंकी संस्थाके योगमें २० से गुणा करे और गुणनफटमें व्यक्षन सक्याका जाया जोब दे तो दिनात्मक समय संस्था आ खायगी।

खदाहरण—कैसे मोहनने अपने कार्यांसिदिकी समयअविध पूछी है। यहाँ मोहनसे प्रस्वानय पूछा तो उसने 'कैछाश पर्वत' कहा। यहाँपर मोहनके प्रस्वानयमें स्वर और व्यक्षनोंका विस्त्रेषण किया तो निम्न रूप हुआ—

क्+ऐ+क्+आ+ स्+ स+प्+स+र्+स+त्+अ इस विरुष्टेपणमें क्+क्+स्+ प्+र्+त्+त् व्यक्षत हैं और ऐ+आ+स+स+स+अ +अ स्वर हैं। उपयुक्त संख्या विधिसे स्वर और व्यक्षनोंकी सरवा निकाली ठो—

१६ + ६५ + ६६ + २६ + ६६ + ६४ + २५ = २११ व्यक्षन संख्याका योग ।

म + २ + १ + १ + १ + १ = १६ स्वर संख्याका योग ।

१११ + १४ = २२५ बोगसङ; २२५ x २० = ४५०० ।

२११ - १ = १०५३ = व्यक्षनसंस्थाका आधी।

४५०० 🕂 १०५२ = ४६०५२ दिन अर्थात् १२ वर्षं ६ महीना १५ दिनके भीतर वह कार्यं अवस्य सिद्ध होगा ।

सीधे-सीधे प्रस्नोंकी जो जरही ही हरू होनेवाले हीं उनकी समय संस्था निकालनेके लिए स्वर भीर व्यक्षन सस्याको परस्पर गुणाकर ३० का भाग देनेपर दिनास्मक समय जाता है, इस दिनास्मक समयमे-से स्वर सस्याको घटानेपर काकावधिकी दिनास्मक सस्था जाती है। उदाहरण—प्रस्नवास्य पहलेका ही है, इसकी स्वर संस्था १४ और व्यक्षन सस्या २११ है, इन दोनोंको गुणा किया—

१४×२११ = २६५४ - ३० = ६८ - १४ = ६४ दिन बर्यात् दो महीना चौबीस दिनमें कार्य सिद्ध होगा। इसी प्रकार व्योतिष शास्त्रमें आछिद्वित, अभिश्वमित और दग्ध समयमें किये गये प्रश्नोकी समय सस्या निकालनेकी भिन्न-भिन्न प्रशास्त्रियों हैं, जिनपुरसे विभिन्नप्रसोंकी समय-संख्या विभिन्न माती है। ब्रह्डव्योतिपार्णवर्में समय सस्या निकाळनेकी संक विधि एक प्रश्नपरसे स्वाई है। उसमें कहा गया है कि प्रस्कृकसे कोई अक प्रकृत उसमें उसी अंक्का चौथाई हिस्सा बोडकर तीनका आग देनेपर समय-सख्या निकळ आता है। पर यहाँ इतना स्मरण रखना होगा कि यह समय-सीमा छोटे-मोटे प्रश्नोके उत्तर के लिए ही उपयोगी हो सकती है, बढे प्रश्नोंके लिए नहीं।

उपर्युक्त समयस्वक प्रकरणसे तथवातकका इष्टकाल भी क्षित्र किया वा सकता है। इसके साधन-की प्रक्रिया यह है कि समस्त प्रश्वासरोंका उक्त विधिसे वो कालमान बावेगा वह प्रलासक इष्टकाल होगा। इसमें ६० का माग देनेसे घट्यात्मक होगा तथा बटी स्थानमें साठसे व्यक्ति होनेपर इसमें भी ६० का माग देनेसे जो शेप बचेगा, वही घट्यात्मक बन्मसमयका इष्टकाल होगा। प्रथम आचार्य द्वारा प्रति-पादित प्रक्रियासे इष्टकालसाधनका उदाहरण दिया बाता है—

प्रश्नवास्य यहाँ सी 'कैंकाश पर्वत' ही है । इसकी काळसक्या उक्त विधिसे बनाई तो ४ + ४८ + ६६ + २४ + ४८ + ४८ + ३२ = २८० X २ = ५६० इसकी १० गुणा किया तो---५६० X १० = ५६०० प्रशासक इटकाक हुआ।

५६०० — ६० == ६६ वटी २० पछ । यहाँ वटी स्वाममें ६० से अधिक है अतः ६० का भाग देकर शेप मात्र ६६ वटी महण किया । इसकिए यहाँ इएकाळ ६६ वटी २० पळ माना जायगा ।

अन्य प्रत्यान्तरोंमें प्रतिपादित काकसायको नियमोपरसे मी इष्टकालका साथन किया ना सकता है। पहले जो सत्यामान प्रतिपादक वर्षों द्वारा इसी प्रश्नका ४६०५ई काळ मान आया है, इसीको पहाँ प्रतासक इष्टकाल मान लिया जायगा अतः ४६०५ई — ६० = ७४ वटी ४५ई पळ, वटीस्थानमें पुनः ६० का माग दिया तो ७६ ← ६० = ३ ळिथ और ग्रेप २६ आया, अत्युद्ध २६ वटी ४५ई पळ इष्टकाल माना जायगा। इस प्रकार किसी मी व्यक्तिके प्रश्नाक्तरोंको प्रदेण कर इस काळ साथन नियम द्वारा जन्म-सम्बद्ध इष्टकाल छाया जा सकता है। मास, पक्ष, तिथि और इष्टकालके ज्ञात हो जानेपर छन्नसाथनके नियम द्वारा जन्म छावन छावन जानकुण्डळी वना छेनी चाहिए।

### यह और राशियोंका कथन

अष्टसु वर्गेषु राहुपर्यन्ताः अष्टग्रेहाः, इ अ ण न सेषु केतुर्ग्रेहश्च । अकारादि-द्वादशमात्राः स्युद्धादशराशयः । एकारादयस्ते च मासाः, वे च तानि लग्नानि । यान्य-घराणि तानि नचत्राणि [ तान्यंशानि ] भवन्ति । ककारादिहकारान्तमिकन्यादिनच-त्राणि चिपेत् । इ अ ण न मान् वर्जयित्वा उत्तराचरेषु अश्विन्याद्याः, अधराचरेषु धनिष्ठाद्याः । एष्वेकान्तरितनचत्रं विचारयेत् । अधराचरं संसाधयेत् । अथ राशिषूच-राधरं उत्तराधरनचत्रश्च निर्दिशेत् । इति नष्टजातकम् ।

अर्थ-अप्रवर्गोंमें राहुपर्यन्त बाठ अह होते हैं और ह अ थ न स इन वर्णोमें केतु अह होता है। अकारादि १२ स्वर द्वादश राश्चि संज्ञक होते हैं। एकारादिक वारह महीनेके वर्ण कहे गये हैं, वे ही हादश कम्मसज्ञक होते हैं। प्रश्नमें निवने अक्षर होते हैं वतने ही कम्नके कश समकने चाहिए।

१ प्रहान् क्षिपेत्-क०मू०। २ केतवे-क० मू०। ३ हादशमात्रासु हादश राशय -क० मू०। ४ अव्यिक्यादी-क०मू०। ५ चनिष्ठादी-क०मू०। ६ वापि तस्थाघराक्षराणा नक्षत्र-क० मू०। ७ तुस्तता-च०ष्यो०पृ०९३।के०प्र०९० ११३-११४।

क अक्षरसे लेकर हकार पर्यन्त-क खन घ च व व क क क ट ट ट त य द घ प प घ स य र छ द श प स ह ये रेम अक्षर कमशः अश्विन्यादि रम नक्षत्र शक्क हैं। ह अ ज न म इनको लोडकर उत्तराक्षरों— क ग क च व अ ट ट ज स द क प व म य क श स की अश्विन्यादि सज्ञा और अधराक्षरों—व घ छ क ठ द य घ फ भ र च द ह की धनिष्ठादि संज्ञा होती है। यहाँ एकान्यरिस रूपसे नक्षत्रोंका विचारकर अधराव्हरोंको सिद्ध करना चाहिए। उत्तरावर शश्चिमों उत्तराधर नक्षत्रोंका निरूपण करना चाहिए। इस प्रकार नष्टजातककी विधि अवगत करनी चाहिए।

विवेचन-अ आ ह ई उ क ऋ ऋ छ खू ए ऐ जो जो मं इन प्रश्ताक्षरोका स्वामी सूर्य, क ख व क इन वर्णोंका चन्द्रमा, च छ ज क ज इन वर्णोंका संगळ; ट ठ व ढ ण इन वर्णोंका बुध, त बाद धान इन वर्णोंका गुरु, पफावास सहज वर्णोंका शुक्तः, बार छ व इन वर्णोंका शनि, शाप सह इन वर्णोका राहु और इ.ज. ण न म इन अजुनासिक वर्णोका केत है। अ वर्ण प्रश्नका आद्यसर हो तो जातककी नेपराशि, था प्रश्नका आध्यक्षर हो तो कृपराशि, ह प्रश्नका आध्यक्षर हो तो मिधन राशि, ई प्रश्वका आध्यसर हो तो कर्क राशि, उ हो तो सिंह राशि, क आध प्रश्वासर हो तो कन्या राशि, ए आदा प्रशासर हो तो तुला राशि, ऐ आदा प्रशासर हो तो वृश्चिक राशि, भी आदा प्रशासर हो तो पत राशि, भी भाध प्रशासर हो तो सकर राशि, ज प्रशासरोंका आध वर्ण हो तो कुम्म राशि और अः आच प्रशासर हो तो जीन राशि जन्मसमयकी—जन्मराशि समसनी चाहिए। पहाँ को वर्ण जिस राशिके किए कहे गये हैं उनकी मान्नाएँ भी छेनी चाहिए। एकारादि जो मास संज्ञक अनर हैं, वे ही मेथादि द्वादश करन संज्ञक होते हैं--- अ ए क इन वर्णोंकी मेप करन सज्जा, च ट इन वर्णोंकी हुए कान संज्ञा, त प इन वर्णोंकी विश्वन काल सज्ज्ञा, व श इच वर्णों की का कान संज्ञा, व ई स इ उ इन वर्णों की लिंह करन संज्ञा, यफ र पड्न वर्षों की कर्या करन संज्ञा, राज ट इन वर्णों की तुका करन सज्ञा, द व ल स इन वर्णों की इक्षिक लग्न सज्ञा, है भी व ऋ द इन वर्णों की धनु लग्न संज्ञा, य न व ह इन वर्णों की सकर कान संज्ञा, उ द रू अ ज इन वर्णों की द्वरस कान सन्ना एवं मं म:--- अनुस्वार और विसर्गकी भीन करन सजा है।

एक अनुभूत कानानयनका जियम यह है कि वो ग्रह जिन असरोंका स्वामी चताया गया है, प्रभाके उन वर्णों में उसी ग्रहकी राशि कान होती है। इसका विवेचन इस ग्रकार है कि व का इ ई उ क म म ल ल प प थे और नाम मान कि नाम कि का का इ ई उ क म म ल ल प प थे ओ भी का था, इन वर्णों का स्वामी सूर्व बताया है और स्वेकी शाशि सिंह होती है, अता उपयुक्त प्रभासताके होनेपर सिंह कान वातककी अवगत करनी चाहिए। इसी प्रकार क ल ग घ थ इव वर्णों का स्वामी सताम्तरमें महक बताया है अता मेप और वृश्विक इन दोनोमेंसे कोई कान समस्त्री चाहिए। यदि वर्गका सम अक्षर प्रशासताका आधा वर्ण हो तो सम राशि संग्रक कान और विषम प्रभासता सर आधा वर्ण हो तो विषम राशि कान होती है। तात्यवा च ह है कि क ग व इन आधा प्रभासतोंमें मेप कान, ह म इन आधा प्रभासतोंमें कि कान, य र क व श प स इन माधा प्रभासतोंमें कि कान, थ आ इ ई उ क मह मह सूर्व पू ऐ भी भी स भा इन आधा प्रभासतोंमें सिंह कान, उ द हन वर्णों की कान्या कान, च ज म इन वर्णों की तुका कान, स व इन वर्णों की कुरम कान एव य ध इन वर्णों की भीन कान होती हैं।

#### नष्टजातक बनानेकी व्यवस्थित विधि

सर्व प्रथम प्रस्कृतके प्रश्नाकारोको खिखका, उनके स्वर और व्यक्षन पृथक् कर अंक सख्या अख्या अख्या बना छे। पश्चाद स्वर संक्या और व्यक्षन संक्याका परस्पर गुणाकर उस गुणनकरुमें नामाक्षरी

१ च० ज्यो० पृ० ३४। २ च० ज्यो० पृ० ३४।

की सरयाको जोड दे। अनन्तर सबस्सर, मास, पक्ष, दिच, निम, नक्षत्र, छन्न आदिके साधमके छिए अपने-अपने धुवाङ्क और क्षेपक जोडकर अपनी राशि संख्याका भाग देनेपर अर्थात् सबस्सरके छिए ६० का, मासके छिए १२ का, तिथिके छिए १५ का, चक्षत्रके छिए २७ का, योगके छिए २७ का, लगको छिए १२ का एव प्रद्रांके आनयनके छिए ६ का साग हेना चाहिए। इस प्रकार मध्आतकमा जन्मपत्र यनाया जाता है।

#### स्वरवर्णाङ्क चक

| का<br>१    | भा<br>२ | No m   | 26 AN    | 9 | क<br>इ | 報      | क<br>द  | ख <b>्र</b><br>ह | व             | ष्<br>11 | ३३<br>हे | भो<br>१३ | र्श<br>१४ | क्ष<br>१५ | :T6    |
|------------|---------|--------|----------|---|--------|--------|---------|------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------|
| <b>8</b> 7 | ख<br>१  | ग      | ध<br>४   | 8 | 8      | 5      | ज<br>=  | #6<br>&          | <b>म</b><br>• | 3        | 8        | 8        | 8         | ण         | त<br>इ |
| थ          | ह<br>=  | ध<br>१ | <b>ग</b> | 9 | फ<br>२ | च<br>३ | म<br>१८ | स<br>५           | य<br>१        | ₹ ₹      | 8        | व<br>४   | श<br>५    | य<br>इ    | स<br>७ |
| 11 00      | 0       | 0      | 0        | 0 | 0      | 0      | 9       | 0                | 0             | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0      |

#### संवत्सर, मास, तिथि आदि के ध्रुव-चेपाङ्क

| मवस्मर | भाग  | तिथि | बार  | নধ্বর | थोग | स्रम | सङ्गाएँ    |
|--------|------|------|------|-------|-----|------|------------|
| ६२     | u.   | 10   | 8    | U     | २०  | 21   | बुबाङ्ग    |
| 105    | યુદ્ | Ęo   | प्रम | ož.   | чч  | 40   | क्षेपाइ    |
| 0      | ७३   | ५१   | 708  | 708   | 308 | 105  | वर्गाष्ट्र |

### ग्रहोंके ध्रुव-चेपाङ्क

| सुर्वं | <b>ਚੰ</b> 0 | भीम | बुध        | गुरू | 製事   | श्चि | राहु | प्रह       |
|--------|-------------|-----|------------|------|------|------|------|------------|
| ₹o     | 15          | 21  | <b>1</b> 9 | २६   | 58   | \$e  | şę   | भुवाङ्क    |
| 901    | •           | ξį  | So         | Ę    | ખુક્ | 3    | 89   | झेवाङ्क    |
| 49     | ષર          | ५३  | ષર્        | પર્  | 48   | ષર્  | પર્  | वर्गाष्ट्र |

स्वाहरण—पुच्छक्ते प्रभवाक्य पूछा तो उसने 'कैकासपर्वत' कहा। इसका विश्लेपण किया तो— क्+पे+ल्+ आ+स्+ स+प्+स+र्+च्+स+त्+ स हुआ। इस विश्लेपणमें स्वर और व्यक्षनों-की सख्याएँ प्रयक्-प्रथक् प्रइण की तो १+३+७+१+२+४+६=२४ व्यक्षन संख्या, १२+२ + १+१+१=१० स्वर संख्या, इन स्वर और व्यक्षन संख्याओका परस्पर ग्रुणा किया तो २४ ×१६ = ४३२ प्रभाझ हुआ। इसमें नामासर जोडने हैं—पुच्छक्का नाम मनोहरलाक है—अतः नाम वर्णों की ६ सख्या भी प्रभाझोंमें जोडी तो ४३२+६=४६६ पिण्डाझ हुआ। इसमें बन्म सवत् निकालनेके लिए संवरसरका प्रवाह १२ खोडा तो ३२६+३१=४०० हुआ। इसमें सवस्सरका क्षेपाझ जोडा तो ४७०+ १०८ = ५००६ पिण्ड हुआ। इसमें ६० का माग दिया तो ५७६। ६० = ६ लिख और ६६ शेप अर्थात् ६८ वाँ सवस्सर क्रोधी हुआ। अतः बातकका जन्म क्रोबी सवस्सरमें समकता चाहिए। सवस्सरोको शणना प्रभवसे की जाती है।

#### संवत्सरबोधक सारिणी

| १ प्रभव    | ७ ब्रीमुख       | १३व्रमायी         | १ ६ पार्थिव      | २५ सर             | ६१ हैम<br>खबो  | ३० ग्रोभन        | ४३सौस्य            | ४६ राक्स        | ५५ढुमंति           |
|------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| २ विभव     | = भरण           | १ ४ विक्रम        | २० ड्यय          | २६ भव्न           | 4. 4.          | ३ = क्रोधी       | ४४साधा-<br>रज      | ५० नस्त         | ५६बुबुभि           |
| ६ शुक्क    | ६ थुवा          | १५ भूप            | २१ सर्व<br>नित्  | २७ विश्वय         | ३३विकारी       | ३३ विश्वा<br>वसु | ४५ विरोध<br>कृत्   | ५१ पिगछ         | ५७ इधिरो<br>द्वारी |
| ४ प्रमोद   | <b>1</b> থাৱা   | १६ वित्र<br>अस्तु | १२ सर्वे<br>धारी | २८ जय             | ३ थ शावरी      |                  |                    | ५२ काल<br>युक्त | <b>५८</b> रकासी    |
| ५ प्रकापति | ११ ईश्वर        | १७सुमानु          | २३विरो०          | २६ मन्मथ          | ३५ प्छव        | ४१ प्हदग         | <b>४</b> ७ प्रमादी | ५३ सिद्धा०      | <b>५</b> ६कोधन     |
| ६ अंगिरा   | १२ वहु<br>धान्य | ३८ सारण           | २४विकृति         | <b>३</b> ०दुर्मुख | ३६ शुभ<br>कृत् | ४२ की छक         | ४८ सामंद           | ५४ रोझ          | ६० सय              |

पिंडाष्ट्र ४६६ में मासानयनके लिए उसका ध्रुवाष्ट्र, सेपाङ्क और वर्गाङ्क जोडा तो ४६८+६ + ५६ + ५६ = ५५५ सास पिंड हुआ, इसमें १२ का भाग दिया तो ५५५ - १२ = ४३ लिघ ३ येप रहा। मासोकी गणना आगेंशीपेंसे की जाती है अवः गणना करनेपर तीसरा माह माघ हुआ। इसलिए जातकका जन्म माध मासमें हुआ कहना चाहिए।

पक्ष विचारके किए यदि प्रश्नावरोंमें समसस्यक मान्नाएँ हो तो शुक्कपक्ष और विपमसंख्यक मान्नाएँ हों तो कृष्ण पक्ष समस्तना चाहिए। प्रस्तुत उदाहरणमें ६ मान्नाएँ हैं, अतः समसस्यक मान्नाएँ होनेके कारण गुष्टपक्षका जन्म माना जायगा।

तिष्यानयनके लिए पिण्डाङ्क ४३६ में तिथिके ध्रुवाङ्क, श्रेपाङ्क और वर्गाङ्क जोदे तो ४६६+१० +६०+५३ =५६१ पिण्ड हुआ, इसमें १५ का भाग दिया तो ५६१ ÷१५ = ३७ लिख, ६ शेप, यहाँ प्रतिपदासे गणना की तो पष्टी तिथि बाई।

नचन्नानयनके पिण्डाङ्कमें नक्षमके घुवाङ्क, क्षेपाङ्क बीर वर्गाङ्क नोडे तो ४३८ +७ +७३ + १०६ 

= ६२४ पिण्ड, ६२४ - २७ = २६ ळविब, ६ शेष, क्रुचिकादिसे नचन्न गणना की तो ३ री सख्या स्वाशिर नचन्नको आहै, अतः स्वाशिर जन्मनचन्न द्वसा।

#### सानुवाद, विस्तृत विवैचन सहित

#### नचत्रनामावली

| १ कृषिका द्र मघा २ रोहिणी १ पूर्वाफास्मुनी १ स्वाशिर १० उत्तराफास्मुनी १ बाहाँ ११ हस्त ५ पुनर्वसु १३ विज्ञा ६ पुन्न १३ स्वाति ७ बाहरोपा ११ विज्ञासा | १५ जनुराधा<br>१६ वर्षेष्ठा<br>१७ मूक<br>१८ पुर्वापादा<br>१६ उत्तरापादा<br>२० अवग<br>२१ वर्षिष्ठा | २२ श्रातमिपा २३ पूर्वाभाद्गपद २७ उत्तराभाद्गपद २५ देवती २६ अभिनी २० मरणी |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

वारानयनके लिए-२३६ पिण्डमें + ७ श्रुवाह्स + ५६ चेराह्म + १०६ वर्गोह्स = ४३६ + ७ + ५६ + १०६ = १०६ - २७ = २२ स्टिश, ५ शेर, ५वों वार गुरुवार हुआ |

#### योगनामावली

| १ विकास                                       | म प्रति                                       | १५ वड़ा                                      | २२ साध्य                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| २ प्रीति<br>३ आयुष्मान्                       | १ झूल<br>१० गंड                               | १६ सिद्धिः<br>१७ व्यतीपात                    | २३ द्धम<br>२४ ग्रह                |
| ४ सौमाग्य<br>५ ग्रोमन<br>६ अतिगढ<br>७ सुक्साँ | 11 वृद्धि<br>12 मुन<br>12 क्यामास<br>18 हपेंग | १ म वरीयान्<br>१६ परिष<br>२० शिव<br>२१ सिद्ध | २५ जहा<br>२६ ऐन्द्र<br>२७ वैश्वति |

बोगानवन-२३६ + २० + ५६ + १०६ = ६२२ - २७ = २३ स्टिब, १ सेप, पहला बोग विष्टम्म हुना ।

#### लग्नानयनके लिए प्रक्रिया

श्रद पिण्डाह + २१ प्रवाह + ५७ सेपाह + १०६ वर्गोह = १३६ + २१ + ०७ + १०६ = ६२१ -१२ = ५१ जिल्ला, रोप ३०, मेपादि गणना की तो १०वीं कान सकर हुई, यहाँ कुछ स्वर-व्यक्षण सक्या प्रशासरोंकी १६ है, जतः सकर कान के १६ अंश कान राशिके साने वार्षेगे ।

#### प्रहानयन

स्यानयन-४३८ पिण्डाइ + ३०सूर्व जुवाइ + १०३सूर्य होपाइ + ५१वर्गाइ ८ ४६८ + ३० + १०६ + ५९ = ६२१ - १२ = ५२ किव, १० होप, वता अकर राशिका सूर्य है। वहाँ इतना और स्मरण रखना होता कि आससक्या और सूर्यराधिकी समराके कियु आससक्यामें एक बोबना वा घटाना होता है।

चन्द्रानयन-४३८ + १३ + ० + ५१ = ५०४ — १२ = ४२ छव्छि, ० श्रेष, अतः सीन राशिका चन्द्रसा है ।

संगळातयन-४३८ + २१ + ३३ + ५३ ≃ ५४५ - १२ ≃ ४५ छठिव, ५ शेष, बहाँ पाँचवीं संख्या सिंह राशिकी हुईं।

हुजानयन-४१८+३२+४०+५३ = ५६३ ~ १२ = ४६ छव्यि, ११ शेप । यहाँ ११वीं संख्या दुम्म राशिकी हुई । गुर-वानयन-४३६ + २३ + ६ + ५३ = ५२० - १२ = ४३ छटिय, ४ जेप, चीथी संख्या कई राशिकी है अतः गुरु कर्क राशिका हुआ।

शुकानयन-४३६ + २४ + ० + ५३ ≈ ५१५ ÷ १२ = ४२ छिघ, ११ शेप, ग्यारहवी संरया हुस्स राशिकों है अतः शुक्र कुस्स राशिका हुआ।

शन्यानयन-४३८+२५+३+५३=५१६-१२=७३ स्रव्यि, १ शेप, तीसरी राजि मिधुन है सतः शनि मिधुनका है।

राहु-आनयस-४३६ + ६६ + ७७ + ५३ = ६०४ - १२ = ५० छिछ, ४ शेप, चीधी राशि कर्क है अतः राहु कर्कका तुजा। राहुकी राशिमे ६ राशि बोदनेसे केतुकी राशि आर्ता है अतः यहाँ केतु मकर राशिका है।

#### नप्ट जन्मपत्रिका स्वरूप

जन्म संवत् कोधी, श्रुभ मास माच माम, श्रुनकवष्ठ पर्धा विधि, गुरुतारको विष्कुरम योगमें जन्म हुभा है। जातकको जन्मकान ६ : १६ है, जन्मकुंडलां निरन प्रकार है---

#### जनमकुंडली चक



विशेष-नष्ट विधिमे यनाई गई जन्मकुण्डलीका कन जातक अन्योंके आधार से कहना चाहिए तथा पहले जो मास, पक्ष, दिन और इष्टकालका आनयन किया है उस इष्टकालका गणित द्वारा लगका साधन कर उसी समयके ग्रह लाकर गणितमे नष्ट जन्मवर्था बनाई जा सकता है। इस इष्टकालकी विधि परसे जन्मकुण्डलीके समस्त गणितको कर लेना चाहिए।

### गमनागमनप्रश्नविचार

अथ गमनागमनमाह-आ ई ऐ औ दीर्घस्वरसंयुक्तानि प्रश्नाचराणि भवन्ति, तदा गमनं भवत्येव । उत्तराचरेषु उत्तरस्वरसंयुक्तेषु अ इ ए ओ एवमादिष्वागमन-मादिशेत् । उत्तराचरेषु नास्ति गमनम् । यत्र प्रश्ने द्विपादाचराणि भवन्ति ड ग क ख अन्तेदीर्घस्वरसंयोगे अनभिहत्वेश्व गमनहेत्वर्थः । इति गमनागमनम् ।

अर्थ-गमनागमन प्रश्नको कहते हैं-आ ई वे भी इन दीर्घ स्वरांसे युक्त प्रश्नाक्षर हो तो प्रस्तुकका गमन होता है। यदि उत्तराक्षरों-क गट च ज ज ट ट क त द न प व म य छ श स में उत्तर स्वर अ ह पू भो संयुक्त हों तो पुस्तुक जिल परदेशीके सम्मन्धमें प्रश्न करता है, वह अवश्य भाता है। यदि

१ अन्त दीर्घस्वरमयोग -- क० मू० । २, जिसहत-- क० मू० । ३ के० प्र० र० पृ० ९१ । वृहण्यी-तिपार्णेय अ०५ ।

प्रश्कक प्रश्नाकर वन्तर संश्रक हों तो समन नहीं होता है। कहाँ प्रहनमें द्विपाद्सश्चक थ ए क च ट स प य श वर्षों, ह न क स तथा य र छ व वे वर्ष दीर्घ माश्रावाँकि शुक्त हो एव सनमिहत सञ्चक वर्ष प्रश्ना-क्षर हों वहाँ गमन करनेमे कारण होते हैं अर्थात् ठप्युंक प्रहनाक्षरिक होनेपर समन होता है। इस प्रकार गमनागमन प्रकरण समाग्न हुआ।

निवेचन—इस प्रकरणमें भाचार्यने प्रयक्त आग्रासन पूर्व ग्रासनके प्रश्तका विचार किया है। यदि प्रश्नासरोंका भाग्र वर्ण दीर्घ मात्राखे युक्त हो तो प्रख्यकका ग्रासन कहना चाहिए। का य स्व ट ह त व व प प स य क स हन वर्णोंसेंसे इस्त मात्रा युक्त कोई वर्ण भाग्य प्रश्नासर हो तो प्रथिकका भाग्यस्य सरकाना चाहिए। यदि प्रश्नासरोंसें आग्र प्रश्नासर हिपाद संज्ञक हो और हितीय प्रश्नासर चतुष्पाद संज्ञक हो तो सवारी द्वारा ग्रासन कहना चाहिए। यदि साथ प्रश्नासर हिपाद संज्ञक कीर हितीय प्रश्नासर अपाद स्वक्त हो तो विचा सवारोंके पैदक ग्रासन वरकाना चाहिए। प्रश्नका आग्रश्वर अ ए क च ट त प य श्र वृत्तमेंसे कोई हो और वह दीर्च हो तो विश्वय ही ग्रासन कहना चाहिए। यदि प्रश्नासरोंमें लाग्र वर्ण अधर मात्रा वाका हो तो तो श्रास वर्ण सीर दक्तर मात्रा वाका हो तो वामगायाव कहना चाहिए।

पिकासमनके प्रश्ममें जिसने न्यक्षन हो हनकी सक्याको हिगुणिस कर माधा सक्याकी विगुणिस राश्मिं जोड दे और जो योगफल हो उसमें दोका मान दे, एक रोप रहे तो श्रीव्र भागमन और शून्य रोपमें विकायसे आयामन कहना चाहिए।

प्रश्तशासके प्रम्थान्तरोंमें कहा गया है कि यदि प्रश्त कमसे चीये वा दसमें स्थानमें गुध प्रह हीं तो वसनामाव और पाप बड़ हो तो अवस्थ तसन होता है।

भागमनके परनमें यदि प्रश्नकालको कुण्डलीमें २।५।२।११ स्वानोमें ग्रह हो तो विदेश गये हुद प्रश्नका शीव्र भागमन होता है। २।५।११ इन स्वानोमें चन्द्रमा स्थित हो तो सुखपूर्वक पविकता भागमन होता है। प्रश्नकुण्डलीके बादनें मावमें स्थित चन्द्रमा पिषकके रोगी होनेकी सूचना देता है। यदि प्रश्नकानसे ससम मावमें चन्द्रमा हो तो पविकको मार्गमें आता हुआ कहना चाहिए। प्रश्नकालमें चर राशियों-मेप, कर्क, गुला और मकरमेंसे कोई राशि छन्न हो और चन्द्रमा चतुर्थमें वैटा हो तो विदेशी किसी विविद्य स्थानपर स्थित है, ऐसा कल समकना चाहिए।

यदि जनका स्वामी जान स्थान वा दसर्वे स्थानमें स्थित हो अथवा ११७ इव यावोंमें स्थित हो और जम स्थानके उत्पर उसकी दृष्टि हो तो प्रवासी सुस्वपूर्वक परदेशमें रहता हुआ वापस खाता है। यदि करनेश है। द्वारा इत स्थानोंमें हो तो परदेशी रास्तेमें आता हुआ समस्यमा चाहिए। जम चर हो, चन्द्रमा चर राशिपर और सीम्य प्रह—चन्द्र, ज्वय, गुर, शुक्र ११३।१९।६१९० में स्थित हों और चन्द्रमा वक्ष गति वाका हो तो परदेशी योधे ही समयमें छोट आता है। २१३।५९।६१० में स्थित हों और चन्द्रमा वक्ष गति हों, गुर ११४१७।१० स्थानोंमें हो और गुक्क नवम, पंचम स्थानमें हो तो विदेशी शांघ आता है। शुक्र और गुक् करनमें हो तो वानेवालकी चोरी होती है। वृहस्पवि जमनी उस राशिपर हो अथवा दसनें स्थानमें हो तो परदेशमें यथे व्यक्तिको अधिक धनकाम कहना चाहिए। यदि खुक, तुथ, चन्द्रमा दसनें स्थानमें स्थित हो तो परदेशमें सुक्कपूर्वक धन, यश और सम्मानको प्राप्त कर कुक दिनोमें जीटता है। यदि सहम स्थानमें स्थित हो तो परवेशी सुक्कपूर्वक धन, यश और सम्मानको प्राप्त कर कुक दिनोमें जीटता है। यदि सहम स्थानका स्वामी भरनकुण्डलीमें जनमें हो और कानेक सहम स्थानमें स्थित हो तो प्रवासी बहरी वापस भात है।

यति प्रश्तकाल में स्थित कान हो और चन्द्रमा स्थित राश्चिमें स्थित हो तथा मन्द्रगतिवाले प्रह् केन्द्र--१।७।७!१० स्थानोंमें स्थित हो, कान और क्षन्येश दृष्टिहीन हो तो हुस प्रकारको प्रश्न स्थितिमें परवेशीका स्थागमन नहीं होता है। सङ्गल दुसमें स्थानमें स्थित हो तथा स्क्रमतिवाले प्रहोके साथ इत्थशाले

१ प्र० वै० पृ० ७०-७१। २. बीझ गतिवासा ग्रह पीछे और मन्दगतिवासा ग्रह आगे हो तो इत्य-बाल योग होता है।

करता हो और चन्द्रमा सीन्य प्रहाँसे खदध हो तो प्रवासी बीवित वहीं छीटता तथा सीन्यप्रह—चन्द्रमा, बुध, गुरु, गुरु शुरू शाम १२१ हन आवाँमें स्थित हो बीर निर्वेठ पायप्रहोसे दृष्ट हो और चन्द्रमा एव सूर्य पाय प्रहाँसे दृष्ट हो तो तूर स्थित प्रवासीकी सृत्यु कहनी चाहिए। विदे पृष्टोदय सेप, वृप, कर्क, धनु बीर मकर राशियों पाप प्रहसे शुरू हों एवं ११४१५१। ११०। मा १११० हन स्थानोंसे पाप प्रह हों तथा ग्रुम प्रहाँकी दृष्ट हन स्थानोंसे पाप प्रह हों तथा ग्रुम प्रहाँकी दृष्ट हन स्थानोंसे पाप प्रह हो तथा ग्रुम प्रहाँकी दृष्ट हन स्थानोंसे पाप प्रह हो तथा ग्रुम प्रहाँकी दृष्ट हो तो सम्मान-पाहि, मंगळ दृसी मावनों ग्रुम प्रहाँसे अदृष्ट हो तो सहूद, गुरू इसी मावनों जन्ये था दृश्योग होकर वैठा हो तो अपप्राधि और शान हमी प्रहाँसे अदृष्ट हो तो सहूद, गुरू इसी मावनों जन्येश था दृश्योग होकर वैठा हो तो अपप्राधि और शान हमी सहसी भावनों अपप्राधि और क्षान हमी पायप्रह के साव हो और चन्द्रमा चर राशिमें स्थित हो तो विवेशी आनेका विचार करनेपर भी नहीं ला सकता है, हों वह सुखपूर्वक कुळ समयतक वहाँ रह लानेके बाद आता है। काम हिस्समाव हो और चन्द्रमा चर राशिमें स्थित हो तो शान महाने कितने स्थानमें बिठा कहने हो तो तीन महाने अता है। विवेश विवास हो तो हम स्थानसे जितने स्थानमें बिठा वह स्थान हो तो तीन महाने सीर हिस्समाव राशिमें स्थित हों तो हो महीनेमें प्रवासी वापस आता है। काम से चन्द्रमा जितनी दूरपर हो उतमे ही विवोसे छीटवेका दिन कहना चाहिए।

### **लाभालाभप्रश्नविचार**

अय लामालाभमाह-प्रश्ने सेङ्कटविकटमाशासंयुक्तोत्तरावरेषु बहुलामः । विकंट-मात्रासंयुक्तोत्तरावरेष्वल्पलामः । वैस्ङ्कटमाशासंयुक्तोत्तरावरेष्वल्पलामः, कष्टसाष्यश्च । जीवावरेषु जीवलामो घातुलामश्च । मूलावरेषु मूललामः । इति पूर्व कथयित्वा पुनः संख्यां विनिदिंशेत् ।

अर्थे—अब लामाकामका विचार करते हैं। प्रश्नमं सक्टविकट मात्राओंसे युक्त संयुक्त वक्तावर हों तो बहुत लाम होता है। विकट मात्रा—ला हूं पे को मात्राओंसे संयुक्त वक्तरावर—क ग क च ल ल ट ड ज स द न प व स च ल श स हों तो इस प्रकारके प्रश्नकेको सबप लाम होता है। सकट—ल ह प् शो मात्राओंसे सबुक्त वक्तरावर प्रश्नके हों तो मबप लाम और कप्टसे उसकी प्राप्ति होती है। जीवावर प्रश्नावर—अ शा ह प् सो भा क स स च च ल व म ट ट ड द य श ह हो तो जीवलाम और धातुलाम होता है। मूलावर—है पे श्री ड म ज न स ल र प प्रश्नावर हो तो सुक लाम होता है। इस प्रकार पहले

१ "सरित सहिवाजर सराह वभाण पचमा कथा। उहा वियह सकड अहराहर असुह णामाह ॥ उ क अ अ एते पञ्चमपिक्का एकादशमहावशमाहचत्वारः स्वरा तथा इ अ ण न भा इति वर्गाणा पञ्चमा वर्णा दग्वा विकटसकटा अधरा अशुमनाभकारच भवन्ति ॥"—अ० चू० सा० गा० ४ । २ "कुचुनुगवसुदि-ससरा वीय चवत्याइ वग्मवणाइ । बहिजूमिआइ मक्ता ते उण अहराइ वियवाइ ॥ आ ई ऐ वौ हितीय-सतुर्थाष्टमवशमाहचत्वार स्वरा तथा सस्क्रवण्ठरणा चग्नवस्थान , एते हितीयचतुर्थवर्गाणा चतुर्वश्वरणां अभिन्द्रमृतिता मध्यास्तया उत्तराघरा विकटावच अवन्तीति ॥"—अ० चू० सा० गा० ३ । ३, "पदम तईयसमा रघसर पदम तईयवस्थावणाई । आर्थियाई सुद्ध्या उत्तरसक्ष्य णामाई ॥ आ इ ए वो एते प्रथमसप्तमनव-माइचत्वार तथा क च ट त प य शा ग ज इ द व छ सा एते प्रथमतृतीयचतुर्वश्वरणांच्य आर्थिता, सुभगाः, उत्तरा सकटनामकाइच अवन्तीति"—अ० चू० सा० गा० २ ।

जीव, मूळ और चातुका काम कहकर कामकी सस्या निश्चित करनी चाहिए। संक्या ठानेकी प्रक्रिया समयाविषकी विधिक अनुसार झाल करनी चाहिए। ताल्य वह है कि क क आ इन मात्राओंसे समुक्त का च च ट द त द च प व म व छ स वर्णोंसेंसे कोई भी वर्ण आब प्रश्नाकर हो तो प्रव्हकको अत्यधिक लाम होता है, आ ई ऐ औ इन मात्राओंसे स्युक्त पूर्वोक्त अक्तरोंसेंसे कोई बसर बाच प्रश्नाकर हो तो अव्यक्तम प्व अ इ ए ओ इन मात्राओंसे स्युक्त पूर्व वर्णोंसेंसे कोई वर्ण बाब प्रश्नाकर हो तो प्रव्यक्रको क्रव्यक्तम प्व अ इ ए ओ इन मात्राओंसे स्युक्त पूर्व वर्णोंसेंसे कोई वर्ण बाब प्रश्नाकर हो तो प्रव्यक्तको क्रव्यक्त अव्यक्तम होता है।

विवेचत--छामाळामके प्रश्नका विचार क्योतिपशासमें,हो प्रकारोसे किया है-प्रथम प्रश्नासर पर-से और द्वितीय प्रश्नळगनसे । प्रश्नासरवाले सिद्धान्तके सम्बन्धमें 'समयासिय'के प्रकरणोंमें काफी लिखा ना सुका है । यहाँपर प्रश्नळग्नसाले सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया नाता है---

सुवनर्रापक नामक प्रन्यमें आचार्य पद्मप्रसम्बित्ते काशाक्षमका रहस्य बतळाते हुए किखा है कि प्रथमकानका स्वामी देनेवाका और न्यारहवें स्थानका स्वामी देनेवाका होता है, जब प्रश्नकुण्डकीमें कानेश और एकादशेश दोनों प्रह एक साथ हो तथा चन्द्रमा न्यारहवें स्वानको देखता हो तो जामका पूर्ण योग समस्ता चाहिए। उपर्युक्त दोनो स्थान-कानेश और एकादश तथा उक्त दोनो स्थानोंके स्वामी-कानेश और एकादशेश हुन चारोको विभिन्न परिस्थितियोंसे कामाकासका निक्यण करना चाहिए।

कातेश, चन्द्रसा और विदीपेश ने तीनो एक साथ १।२।५।६ इन स्थानोंमें प्रश्नकुण्डलीमें हो तो शीव सहस्रो रुपयोका काम पुरस्कको होता है । वन्द्रमा, ब्रथ, गुरु और शुक्र पूर्व वर्ता हो २।११।६।५।१ ४।७।१० इस स्थानोंसे स्थित हो या अपनी उचराशिको प्राप्त हों और पापप्रहरहित हों तो प्रच्छकको शील ही बहुत काम होता है। शुक्र अपनी उच्च राशिपर स्थित हुआ करनमें बैठा हो वा चौथे अवचा पाँचमें भावमें बैठा हो और श्रम प्रहेस्से दए या युस हो तो गाँव, नगर, महान और पृथ्वी भादिका काम होता है। यदि करनका स्वामी अपनी उच्च राजिएर हो या सम्म स्थायमें ही और कर्म-इसर्वे स्थानका स्वामी क्रमको हेवाता हो तो पुन्तकको राजा से धन खास होता है । यदि कर्म-इसर्वे भावका स्वामी पाप ग्रहोंके द्वारा देखा जाप तो स्वरूपकाम राजासे होता है । चन्द्रमा, क्रम्बेश और द्वितीयेश इन दीनोंका कब्छ वारा हो तो प्रश्रुर धनका छाम होता है। धन स्थान-द्वितीय भावका स्वामी अपने वर या उच राशिमें वैठा हो तो प्रचर ह्रव्यका छाम होता है । धनेन शतुराशि या बीच राशिमें स्थित हो तो छामा-माव समसना चाडिए। वि प्रश्नकुण्डकोमे कानका स्वामी कानमें, धनका स्वामी घन स्थानमें और कामेश काम स्थानमें हो तो ररन, सोना, चाँदी और आसपनोका काम होता है। करनेश अपनी उन्न राशिका हो या करन स्थानमें स्थित हो तथा कामेश भी कान स्थानमें हो अथवा करनेश और कामेश दोनो काम स्थानमें हो तो पुरुष्कको हरुपका काम करानेवाका थोग होता है। करनेश और धनेश करन स्थानमें हो, वृहस्पतिको चन्द्रमा देखला हो तथा बृहस्पति वर्ळा हो तो पूक्तनेवाले व्यक्तिको अधिक छाम करनेवाला योग सममता चाहिए। धरेश और बहस्पति वे होतीं शक्त और इधसे वक्त हां तो अधिक धन मिलवा है।

गुरु, दुध और श्रुक में तीनो प्रश्नकुण्डलीमें नीचके हो तथा पाप प्रहोंसे युत या दए हो तथा १। १।५।१।१० इन स्थानोको छोड़ जन्म स्थानोमें ये ग्रह स्थित हों तो घनका नाश होता है। इस प्रकारके प्रश्नवाका म्यक्ति न्यापारमें जपरिमित धनका नाश करता है। यदि उननेश श्रश्लराशिमें हो या नीचस्य हो सथा धनेश नीचस्य होकर खुठवें स्थानमें स्थित हो तो घनकाति होती है।

१ भु० दी॰ क्लो॰ ८०-८१। २ प्र॰ वै॰ पृ॰ १३-१४। ३ छन्तेश और कार्येश इन दोनोका इत्यशाल हो तथा इन दोनोमेसे किसीमेंसे किसी एकके साथ चन्द्रमा इत्यशाल करता हो तो कवूल योग होता है—ता॰ नी॰ पृ॰ ७९।

### शुभाशुभप्रश्नविचार

अथ शुभाशुभमाह-अभिधूमितमात्रायां संयुक्ताचरे दीर्घायुः । प्रश्नेऽभिघातितेषु दीर्घमरणमादिशेत् । सङ्कटमात्रासंयुक्ताचराचरेषु रोगो भवति । दीर्घस्वरसंयुक्तोचराचरेषु दीर्घरोगो भवति । अधोमात्रासंयुक्तोचराचरेषु देवताक्रान्तस्य मृत्युर्भवति । अधरोचरेषु धात्वचरेषु अभिधूमितस्वरसंयुक्तेषु स्नीस्यो मृत्युर्भवति । एते स्वरसंयुक्तेषु "।

अर्थ-ग्रुमाग्रुम प्रकरणको कहत हैं। प्रश्नाक्षरों माथ प्रश्न वर्ण असिध्मित मान्नासे समुक्त वर्ण हो तो कुछ समयके वाद मृत्यु, सक्ट मान्नाओं—स ह प ओसे युक्त अधराक्षरों—स ह व क क ट द व च क स र व श हमेंसे कोई वर्ण आग्र प्रश्ना क्षर हो तो प्रमुक्को रोग होता है। आ हूं ऐ जी हुन मान्नाओंसे युक्त उत्तराक्षरों—क ग क च व घ ट द ण त द न प व म व क श समेंसे कोई वर्ण आग्र प्रश्नाक्षर हो तो कम्बी बीमारी—बहुत समय तक कष्ट देनेवाका रोग होता है। अधोमान्नाओं—आ हूं ऐ औसे समुक्त उत्तराक्षर—क ग क च व च य ट व त त व प व स व क श समेंसे कोई वर्ण आग्र प्रशासर हो तो देवके हारा पीवित होने—सून, भेत हारा आविष्ट होनेसे मृत्यु होती है। अधरोत्तर वात्वक्षरोंमें—र य द च प क व स व स इन वर्णों अभिध्मित—आ हूं ऐ औ स्वरोंके सपुक्त होनेपर क्षियोंसे मृत्यु होती है। हस्व स्वर संयुक्त दम्य प्रशासर हो तो शत्रुकोंके हारा या ग्राह्मवाससे सरण होता है।

विवेचन—आधार्यने इस द्वासाग्रम प्रकरणमें प्रच्छकको आधुका विचार किया है। प्रशाक्षर वाले सिद्धांचके अनुसार प्रश्नमोगों आधा वर्ण आिक्षित मात्रा हो तो रोगोंका रोग यरनसाध्य, अमिध्सित मात्रा हो तो कप्टसाध्य एवं दग्य मात्रा हो तो सुखु फल कहना चाहिए। प्रच्छकके प्रशाक्षरोंमें आधा वर्ण मा है ऐ भी हन मात्राओंसे सयुक्त सयुक्तासर हो तो प्रच्छककी दीर्घांषु कहनी चाहिए। यदि आधा प्रकर्म वर्ण क्या, क्या,

रोगी व्यक्तिको रोगावधि पूर्वोक्त समय अवधिके नियमोसे भी विकाली वा सकती है। तथा निम्न गणित नियमोसे मी प्रश्नाकरीयरसे रोग-कारोग्यका निम्नय किया वा सकता है।

१~प्रश्नक्षेणीको वर्ण और मात्रा संस्थाको बोटकर को योगफल आवे उसमें एक और नोबना चाहिए, इस योगको दोसे गुणाकर तीनका भाग है, एकादि शेषमें क्रमशः रोगनिवृत्ति, व्याधिवृद्धि और मरण-एक शेषमें रोगनिवृत्ति, दो शेषमें व्याधिवृद्धि और तीन शेषमें मरण कहना चाहिए। जैसे रामदाल-की प्रश्नवर्ण संस्था म है-अत म १ = ९ × २ = १ म - ३ = ६ छव्जि, शेष ०। असः मरण फल झात करना चाहिए।

१ प्रक्ते दशाभिषातितेषु—कः मू॰।२. स्त्रीम्यो मृत्युर्भविति—तपत इत्यर्थ।—कः मू॰।३ एते हस्वस्वरसयुक्तेषु । इत्त मृदे अस्प इल्ल कः मू॰।४ वृह्ण्ज्योतिषार्णवस्य चन्द्रोन्मीलनप्रकरण तथा चन्द्रोन्मीलनप्रकरण प्रथा चन्द्रोन्मीलनप्रकरस्य द्वादशतम प्रकरण च द्रष्टव्यम्।

६—पूर्वोक्त समयाविध स्चक अक सक्याके धनुसार स्वर और व्यक्षनोकी संस्था पृथक्-पृथक् छाकर होनोंको बोध हेना चाहिए। इस बोगफलमें पृष्कुकके नामाचरोको विग्रुनाकर चोध हे, परचात् भागत योगफलमें पाँचका माग हे। एक शेपमें विख्य्वसे रोगिनिष्ट्यि, हो शेपमें बल्दी रोगिनिष्ट्यि, तीन शेपमें मृत्यु तृत्य कष्ट, चार शेपमें सुखु वा सचुल्य कष्ट और श्रूच्य शेपमें सुखु फल होता है।

प्रश्तकुण्डकीवाले सिक्षान्तके अनुसार प्रश्तकानमें वाप प्रहो—सूर्य, महक, शनि और वीण चन्द्रमा-की राशि हो और अष्टम भाव वाप ग्रहसे शुक्त वा दृष्ट हो तथा हो गाप वहाँके सध्यवर्ती या पाप प्रहोंसे युक्त चन्द्रमा अष्टम भावमें हो तो रोगीका शोग्र मरण होता है। यदि प्रश्तकुण्डकीमें सभी पाप प्रह करन से १२ में स्थानमें हो और चन्द्रमा कप्टम स्थानमें हो अपवा पाप प्रह सप्तम मानमें हो और चन्द्रमा करनमें हो या पाप प्रह कप्टम भावमें हो और चन्द्रमा कुठनें स्थानमें हो तो रोगीका शीश्र मरण होता है। चन्द्रमा करनमें हो और सूर्य सक्षममें हो तो रोगीका मरण शीश्र होता है। चन्द्रपुक्त महक मेर या हिसक राशिके २३ अंशसे केकर २७ अग्रतक स्थित हो तो रोगीका निश्चय मरण होता है। पदि प्रश्तक करनसे सप्तम भाव ग्रुम श्रीर अनुत हो तो रोगीको ग्रुम और पाप ग्रह शुक्त हो तो रोगीको अग्रुम होता है। यदि सप्तम भावमें ग्रुम और अग्रुम होनो ही प्रकारके श्रद्ध मिश्रिस हो तो हुन समयतक बीमारीका कप्ट होनेके बाद रोगी अच्छा हो जाता है। प्रश्तकुण्डकोके अप्टम मावमें यदि सूर्य या महक हो तो रोगीको रक्त और पित्र जनित रोग होता है। यदि अप्टम शावमें हो तो सहिष्णत रोग होता है। यदि राहु पुक्त रिव पह भावमें हो तो हुए और राष्ट्र पुक्त रिव अप्टम भावमें हो तो महाकप्ट होता है।

यवि कानेश निर्वेष हो, अष्टमेश करुवान् हो और चन्द्रमा कुठवें या बाठवें स्थानमें हो तो रोगीकी सूखु होती है। कानेश यदि उदित हो और बढ़मेश दुवैष्ठ हो एव प्कादरोग वरुवान् होतो रोगी चिरलीबी होता है। यदि प्रस्तकुण्डकीके अष्टम स्थानमें राहु हो तो सूत, पिशाच, बाद्-दोना, नवर शादिले रोग करफ होता है। श्रवि कान था अष्टम स्थानमें हो तो केवक सूत, पिशाचले रोग उरपस होता है।

प्रश्नकानमें क्रूप्रह हो तो आधुर्वेदके हजानसे रोग वूर नहीं होना है, बिल्क नैसे-नैसे उपचार किया जाता है, बैसे-नैसे रोग बदता है। इस प्रकारको प्रहस्थितिमें बान्दरी हजान अधिक कामप्रद होता है। यदि प्रश्नकानमें बळ्यान् श्रुम प्रह हों तो इकामके रोग बस्द दूर होता है। प्रश्नकुण्डकीके सातनें मानमें पाप प्रह हों तो बैसक है इकामसे हानि और श्रुम प्रह हो तो डान्दरी हजानसे लाभ समकता चाहिए। प्रश्नकानसे दसनें भानमें श्रुम प्रह हो तो इकाम, पण्य आदि उपचारसे रोगनिवृत्ति एवं मशुम प्रह हों तो उपचार आदिसे रोगनिवृत्ति अवगत करनी चाहिए। श्रुम प्रहके साथ व्यवन करनिवासों साथ चन्द्रमा हत्यशाले योग करता हो और ग्रुम प्रहोंसे ग्रुम शहोंसे श्रुक कोन्द केन्द्रमें स्थित हो तो रोगोंका रोग नव्द अच्छा होता है। केन्द्रमें लग्नेश वा चन्द्रमा हो और ये दोनों श्रुम प्रहोंसे श्रुक और दृष्ट हों तो श्रीक्ष रोगनिवृत्ति और पाप प्रहोंसे श्रुक था दृष्ट हो तो विकानसे रोगनिवृत्ति होती है। प्रश्नकान चर या द्विस्थमान हो, लग्नेश और चन्द्रमा श्रुम प्रहोंसे श्रुक होकर अपनी राशि था ११४१९० मानोंसे स्थित हों तो जनद रोग दूर होता है। छग्नेंश कोई प्रह वक्री हो तो रोगांका स्थु कहनी चाहिए। जननेंश और खहमें सहसे हो तथा चन्द्रमा और छग्नेंश आदर्वे मानमें हों तो रोगोंका स्थु कहनी चाहिए। जननेंश और खहमेंशका इत्यशाल योग हो या ये प्रह पाप प्रहोंसे ऐसे नाते हो तो रोगोंका स्थु इत्तों है। जननेंश और खहमेंशका इत्यशाल योग हो या ये प्रह पाप प्रहोंसे ऐसे नाते हो तो रोगोंका स्थु होता है। कन्नेश और अद्येश वहुर्य भावमें न हो, चन्द्रमा स्वव्ये

१ प्र० सूर्वा पृरु ५३ – ५४। २ तारु नीरु पूरु ६५।

भावमें हो और चन्द्रमा सप्तमेशके साथ इत्यशास योग करता हो सथवा सप्तमेश झुटवें घरमें हो तो निश्चयसे रोगीकी सृत्यु होती है। उन्नेश और चन्द्रमाका अश्चम ग्रहके साथ इत्यशास्त्र हो या उन्नेश और चन्द्रमा श्रामा है। स्थान है। इन भावोंमें पाप ग्रह हों और चन्द्रमा अथम स्थानमें स्थित हो तो रोगीकी सृत्यु होती है। उन्न, सप्तम और सप्टम इन स्थानोंमें पाप ग्रह हों और श्वम स्थानमें स्थित हो तो रोगीकी सृत्यु होती है। उन्न, सप्तम और सप्टम इन स्थानोंमें पाप ग्रह हों और श्वम ग्रह निर्वेस्त हों, चन्द्रमा चतुर्य, सप्टम स्थानमें हो एवं चन्द्रमाके पासके दोनों स्थानोंमें पाप ग्रह हों तो रोगीकी सृत्यु होती है।

### चवर्गपञ्चाधिकार

गर्गः-आलिङ्गित्तेष्ट्तराचरेष्ट्तरस्वरसंयुक्तेष्ट यवर्गं प्रामोति। सिंहावलोकनक्रमेणा-वर्गे [क्रमेण चवर्गे ]ऽभिधातिते कवर्गे प्रामोति। मण्ड्कस्वनक्रमेण कवर्गेऽभिधूमिते यवर्गे प्रामोति। अश्वमोहितक्रमेण चवर्गे दग्घे पवर्गे प्रामोति। गजविलोकितक्रमेण चवर्गमालिङ्गिते उत्तराचरे उत्तरस्वरसंयुक्तेऽवर्गे प्रामोति। सिंहदशानुक्रमेण चवर्गे दग्धे अवर्गे मेकस्लुत्या प्रामोति। इति चवर्गेपञ्चाधिकारम्।

अर्थ — गर्गाचार्य द्वारा करें गर्न वर्गामयमके नियमको वसाते हैं। आिक्षित उत्तराक्षराकर उत्तर स्वर संयुक्त होनेपर प्रश्नका चवर्ग वर्गाको प्राप्त हो जाता है। सिंहावकोकन क्रमसे चवर्गके अभिवासित होने पर प्रश्नका चवर्ग कवर्गको प्राप्त हो जाता है। मण्डूकप्रवन क्रमसे चवर्गके अभिधूमित होनेपर प्रश्नका चवर्ग पवर्गको प्राप्त होता है। अक्ष्यमोहित क्रमसे चवर्गके दग्य होनेपर प्रश्नका चवर्ग पवर्गको प्राप्त हो जाता है। गाविकोकन क्रमसे आकिहितमें उत्तर स्वर संयुक्त उत्तराक्षर प्रश्न वर्गों होनेपर चवर्ग अवर्गको प्राप्त हो जाता है। सिंहदृष्टि अनुक्रमसे चवर्गके दग्य होनेपर नेकप्रवन सिद्धान्त द्वारा चवर्ग अवर्गको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नका चवर्ग पाँचों वर्गोंको प्राप्त होता है। तायप यह है कि प्रश्नका प्रयोक्त वर्ग विशेष-विशेष नियमोंके द्वारा पाँचों वर्गोंको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चवर्गका प्रयाद्वारीयकार पूर्ण हुआ।।

विवेचन—जावार्यंने मुकपरन, मुष्टिकाप्ररम, खुकाप्ररम बादिके छिए उपयोगी वर्गनिकासमका नियम करर गर्गाचार्यं द्वारा प्रतिपादित छिखा है। इस नियमका मान यह है कि मनमें चिन्तित या मुद्दी की वस्तुका नाम किस वर्गके अक्षरोंका है। यह निश्चित है कि प्रश्नाक्षर निस वर्गके होते हैं, वस्तुका नाम उस वर्गके अक्षरपर मही होता है। प्रत्येक प्रश्नमें सिंहावकोकन, ग्रावावकोकन, नवावर्त, मण्डूकप्रवन, अध्यमोहितकम ये पाँच प्रकारके सिद्धान्त वर्गांकरोंके परिवर्तनमें काम करते हैं। चन्द्रोनमीकन प्रश्नशाखमें आठ प्रकारके परिवर्तन सम्बन्धी सिद्धान्तोंका निरूपण किया है। यहाँ उपर्युक्त पाँचों सिद्धान्तोंका स्वरूप दिया जाता है।

१-सिंहावकोकन कम-अकारादि बारह स्वरींके अंक स्थापन कर तथा ककारादि तैंदीस न्यक्षनींके अक स्थापित कर चक वना केना। परचाद अचर प्रश्न हो तो आव्यवर्णकी न्यक्षन संस्थाको ५से गुणा कर सान्राङ्क संस्थामें जोड दे और योगफरूमें आठका साग केनेपर एकादि शेपमें अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, उवर्ग, तवर्ग, ववर्ग, यवर्ग और खवर्ग समसना चाहिए। बिंद उत्तर प्रश्न हो तो मान्नाङ्क संस्थाको ११ से गुणाकर न्यक्षन सस्यामें बोड दे और उसमें १० और बोडकर आठसे माग दे तथा एकादि शेपमें अवर्गीदि ज्ञात करे। समुक्त वेकामें पुत्कक किस दिशामें मुक्त करके येठे उसके पोछेकी दिशाका अझ

१ चवर्गेऽभिधूमिते पवर्ग प्राप्नोति-क० मू०। २ अनुक्रमेण इति पाठो नास्ति-क० मू०। ३ प्राप्नोति-इति पाठो नास्ति-ता० मू०। ४ वृ० ज्यो० ४। २८३, २८६-८८।

दिग्चक्रमें देखकर उस अकसे प्रश्नाचर सरवाको गुणाकर तीनसे माग देना; एक शेपमें जीविचन्ता, दोमें धातुषिन्ता और शून्य या तीन शेपमें मुख्यिन्ता समस्त्री बाहिए। युन बब्धको पिण्डमें मिळाकर दोसे भाग छेना। एक शेपमें सुखदायक भीर शून्य या दो शेपमें दुःसदायक समस्त्रा बाहिए।

#### सिंहावलोकन दिग्चक

#### सिंहावलोकन स्वर व्यञ्जनाङ्क चक्र

| ई० स २३ | प्०स. २८      | आ० करण        |
|---------|---------------|---------------|
| ड० च २२ | হ্মী ০        | च० २६<br>द०   |
| बा॰ प२३ | त्र० २४<br>ए० | ह० नेष<br>में |

|    |    |    |    | _  |          |    | _        |    |     |    | _  |
|----|----|----|----|----|----------|----|----------|----|-----|----|----|
| ग  | सा | ₹  | ₹  | 3  | ढ        | ď. | ष्       | ओ  | औ   | व  | सः |
| 1  | ₹. | Ł  | 8  | ų  | ठ<br>६   | 19 | <b>#</b> | 1  | 90  | 11 | 95 |
| \$ | ₩. | ग  | घ  | ह  | <b>3</b> | ख  | व        | 4  | म   | 3  | ढ  |
| 1  | 8  | 1  | 8  | ч  | Ę        | 9  | =        | 1  | 70  | 99 | 3: |
| ₹  | ₹  | ত  | त  | य  | ₹        | ध  | व        | 4  | र्फ | 4  | H  |
| 18 | 98 | 14 | 14 | 10 | इ<br>1म  | 14 | 80       | 99 | २२  | 58 | 21 |
| स  | य  | ₹  | 8  | व  | श<br>३०  | 4  | स        | 8  | 0   | 0  | 0  |
| ąΨ | २६ | २७ | २म | 89 | 20       | 31 | 3.5      | 33 |     | 0  |    |

१-गवावकोकन चक्र---अकारादि बारह स्वरोके चारको आदि कर वयाक्रमसे बंक जानना, कवर्गका पाँच आदि घर, च वर्गका छः आदि कर, ट वर्गका साल आदि कर, तवर्गका आठ आदि घर, पवर्गका नी आदि कर अवर्गका इस आदि कर अकसंत्या किस केनी चाहिए। स्युक्तवेकाम प्रच्छक जिस दिशाम प्राय करके वैठा हो, उसके पाँचेकी दिशाका अक दिरचक्रम देखकर किस केना, पक्षाल प्रशास रसवास गुणा कर तीनका माग देना चाहिए, एक शेपम बीवचिन्ता, दो शेपम घातुचिन्ता और छ्न्य शेपमें सूक-चिन्ता कहनी चाहिए। पुन- कविचको पिण्डमें मिकाकर दोसे माग देना चाहिए तथा एक शेपमें काम और छ्न्य शेपमें अकाम कल होता है। पक्षाल किरसे कविचको पिण्डमें जोवकर दोका माग देनेसे एक शेपमें प्रस् और छ्न्य शेपमें हुन्स अठ होता है।

#### दिग्चक-गजावलोकन

#### गजावलोकन स्वर-व्यञ्जनाङ्क चक्र

| ई० श ११ | पू० अ० ४              | স০ ক০ ৭ |
|---------|-----------------------|---------|
| ड० प १० | संयुक्तवेळा<br>प्रश्न | इ० घ० ६ |
| बाय० पश | प॰ स॰ ह               | मै॰ ट ७ |

| 8<br>91 | मा | 戛  | ŧ  | र  | क  | q.  | षे  | क्षो | भौ | अ   | काः      |
|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|------|----|-----|----------|
| 8       | 45 | Ę  | 19 | 5  | 8  | 30  | 133 | 15   | 35 | 3.8 | 34       |
| क<br>५  | स  | ग  | घ  | 8  | ঘ  | ij. | ब   | 靳    | घ् | ટ   | 2        |
| ч       | Ę  | 8  | 5  | 1  | Ę  | ซ   | 5   | 1    | 30 | 9   | 5        |
| ਫ<br>ਵ  | 3  | व् | ₹  | थ  | द  | व   | म   | 4    | 46 | व   | <b>#</b> |
| 8       | 30 | 99 | 5  | 8  | 10 | 99  | 35  | 8    | 90 | 11  | 15       |
| स<br>१३ | ष  | ₹  | छ  | व  | श  | प   | स   | E    | 0  | 0   | 0        |
| 12      | 90 | 11 | 12 | 13 | 18 | 14  | 38  | 30   | 0  | 0   | 0        |

६-मधावर्तं चक-अवर्गादिके एक-एक वृद्धिकासी एक स्थापन कर स्वर-व्यक्षनाष्ट्र स्थापित कर छेना चाहिए । अधर वर्ण प्रस्नाक्षर हो तो व्यक्षन और स्वर सस्याका योग कर आठसे आग देनेपर एकाहि शेपमें क्रमशः अवर्ग, क्यर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग, तवर्ग, प्रवर्ग, अवर्ग और श्रवर्ग ग्रहण करने चाहिए।

वत्तर वर्ण प्रश्नाक्षर हों तो स्वर और व्यक्षनाष्ट्रकी संस्थाको १६ से गुणाकर ११ जोड ऐनेपर प्रश्न-पिण्डाष्ट्र हो जाता है। इस प्रश्न पिण्डाक्ट्रमें म से भाग दैनेपर एकादि शेपमें अभगः अवर्गादि समक्रने चाहिए। पश्चात स्रविधको प्रश्नपिण्डमें जोडकर ५ का भाग दैनेपर शेप नामका प्रथम वर्ण जानना।

|       | 6  |      |
|-------|----|------|
| नद्या | वत | चन्न |

| भ | भा  | 夏   | ।<br>इ   | ड  | ढ   | मृ  | हे         | भो       | भी | वर   | क्षः |
|---|-----|-----|----------|----|-----|-----|------------|----------|----|------|------|
| 9 | 1 5 | 1 8 | 8        | 4  | 1   | 19  | <u>  5</u> | <b>8</b> | 10 | 1 11 | 135  |
| 奪 | ख   | ग   | <b>ਬ</b> | 15 | ৰ   | छ   | ল          | 報        | ধ  | 3    | ड    |
| 1 | २   | 3   | 8        | 4  | 1   | 8   | 3          | 1.8      | 4  | 1    | 1 2  |
| इ | ड   | ण   | त        | य  | व   | ध   | । न        | ų        | फ  | व    | भ    |
| Ą | 8   | 4   | 1 9      | 3  | 1   | ] 8 | l ų        | 1 3      | 3  | ą    | 8    |
| म | ष   | ١₹  | 8        | व  | य   | प   | ] स        | इ        | 0  | 0    | 0    |
| 4 | 9   | 2   | 3        | 8  | 1.1 | ĮŚ  | 1          | 8        | 0  |      | C    |

खदाहरण—प्रश्नाक्षर मोहन के 'कैलास पर्वत' है। इसका विश्लेषण किया तो क् + ऐ + छ् + का + स् + स् + प् + स् + स्

जब प्रक्रनाक्षर कैछास पर्वेत रखे वाते हैं तो उत्तर प्रश्नाक्षर होनेके कारण स्वर व्यक्षन संख्या २६ को १३ से गुणा किया तो २६ × १३ = ३०० + १२ = ३८६ प्रक्रनिण्डांक हुआ। ३८६ - ८ = ४८ छन्जि, ५ शेप। तवर्गका नाम कहना चाहिए।

४ मण्डूकष्ठवनवर्ष -अकारादि स्वरोकी एकादि संख्या और कनारादि व्यक्षनीकी दो आदि संस्या वर्गवृद्धिके क्रमसे स्थापित कर लेनी चाहिए। प्रश्नवाक्ष्यके समस्त स्वर व्यक्षनोकी सख्याको ११ से गुणा कर १० जोडना चाहिए। इस योगफलका नाम प्रश्नपिण्ड समस्तना चाहिए। प्रश्नपिण्डमें आठसे भाग हैनेपर एकादि शेपमें विलोम क्रमसे वर्गाचर होते हैं अर्थात् एक शेपमें श्रवर्ग, दो शेपमें यवर्ग, तीन शेपमें पवर्ग, चार शेपमें तवर्ग, पाँच शेपमें टवर्ग, जः शेपमें चवर्ग, सात शेपमें क्वर्ग और श्रन्य या आठ शेपमें अवर्ग होता है। पुनः लिखको पिण्डमें बोडकर पाँचका माग देनेपर एकादि शेपमें विलोम क्रमसे वर्गका जान करना चाहिए।

१ वृ० ज्यो० ४।२९२-९३।

| मण्ड्कस्रवन | दिग्चक्र |
|-------------|----------|
| 4 6 446 44  | 12. 4.4  |

| ई० श०   | यु० अ० | आग्ने०     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| \$500   | २५     | क्० ५०     |  |  |  |  |  |  |  |
| उ० य०   | आरिक   | द० च०      |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500    | 3110   | 100        |  |  |  |  |  |  |  |
| वाय० प० | प० स०  | नै० १०     |  |  |  |  |  |  |  |
| E30     | 800    | <b>२००</b> |  |  |  |  |  |  |  |

### मण्डकप्लवन स्वर-व्यञ्जनाङ्कवोधक चक्र

| _       |       | _ |    |    |          |    |    |    | _   | _  | _    |
|---------|-------|---|----|----|----------|----|----|----|-----|----|------|
| भ       | भा    | ₹ | ई  | ड  | द        | षु | ऐ  | मो | औ   | 91 | अ    |
| श<br>१  | ₹     | 1 | 8  | 4  | Ę        | U  | =  | 8  | 90  | 11 | 13   |
| क<br>२  | स     | ग | घ  | £  | च        | ब  | ন  | モ  | न   | E  | 8    |
| ₹_      | ] ₹ [ | 8 | بر | Ę  | 1        | 8  | u  | Ę  | ש   | 8  | l vg |
| ₹       | इ     | ष | त  | थ  | द        | घ  | म  | प  | দ্ব | ą  | स    |
| 8       | •     | 5 | ષ્ | Ę  | 8        | 5  | ₹  | Ę  | 9   | Ę, | 3    |
| म<br>१० | य     | ₹ | छ  | व  | य        | प  | स  | 8  | 9   | 0  | 0    |
| 90      | 9     | ¥ | 8  | 90 | <b>写</b> | 8  | 30 | 22 | 0   | 0  |      |
|         | -     |   |    |    |          | _  | _  |    | _   |    |      |

सदाहरण-मोहनका प्रश्नवाक्य-'कैंडास पर्वत' है, इसका विश्लेषण किया तो क् + ऐ + छ + का + स् + क + प् + प + ए + स् + स + द + क = क् + स् + स् + ए + ए + ए + स् व्यक्षनासर, ऐ + का + क + क + क स्वराक्ट ।

२ + ६ + ३० + ६ +  $\pi$  + ३० + ५ = ५० ज्यक्षवाक,  $\pi$  + २ + १ + १ + १ = १४ स्वर्राक, ५० + १४ = ६४ प्रसाक्षरांक ।

१४ × ११ = ७०४ + १० = ७१४ प्रसाविण्डांक, ७१४ -- म = मश् कव्य, २ होप, विकोसकससे शेपांकर्से वर्ग संरवाकी गणना की तो 'यवर्ग' आया । पुन. ७१२ + मश् = म०१ - ५ = ११० कव्य, १ शेप, यहाँ भी विकोसकससे गणना की तो पवर्ग जाया ।

प अश्वमोहित वर्ष — अकारादि स्वरंकि द्विगुणित जक और ककारादि व्यक्षनींके अक प्रवेवत् स्थापित कर वाह बता छेना वाहिए। यदि प्रसवावयका आग्र वर्ण अवर— व व क स ठ ढ य व फ स र व प ह मेंसे कोई असर हो तो प्रसासरोकी स्वर म्यक्षन संस्थाको प्रकृतित कर बाठका भाग वेनेपर प्रकृति ग्रेपमें अवगीदि समक्षने वाहिए। यदि उच्चाकरो—क ग ढ व ज ठ ढ ण त द न प ब स व क ग स मेंसे कोई भी वर्ण प्रसासरोका आग्र वर्ण हो तो प्रसासरोंके स्वर-म्यक्षनकी अंक संस्थाको प्रमृहसे ग्रुणाकर वौदह बोडकर आठका भाग देनेपर एकादि छैपमें अवगीदि होते हैं। परचात् स्वय्यको पिण्डमें बोडकर पुना पाँचका भाग देनेपर प्रकृदि शेपमें वर्षके प्रथमादि वर्ण होते हैं।

अश्वमोहितका दिग्चक

| ई० श १६  | पू०भ०२६ | सामे०<br>इ० २५ |
|----------|---------|----------------|
| उ० प २०  | श्री०   | व्वस्थ         |
| वाय,प२ १ | प०तः १६ | नै०ट० २३       |

#### अश्वमोहितका स्वर-व्यञ्जनाङ्क चक्र

| 8T<br>9  | भा | ξ  | \$ | उ  | 2   | पु | षे | मो | भी | व  | ¥7. |
|----------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|          |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |
| 專        | ख  | ग  | घ  | 8  | Ħ   | 4  | च  | 4  | স  | 2  | 8   |
| <b>8</b> | 8  | ₹  | 8  | 4  | Ę   |    | 5  | 4  | 90 | 11 | 12  |
|          |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |     |
| 12       | 18 | 14 | 18 | 30 | 35  | 98 | 50 | 31 | 25 | RR | 58  |
| म<br>२५  | 4  | ₹  | क  | व  | श   | 4  | स  | ₹  | 0  | 0  | 0   |
| २५       | 24 | २७ | ₹≒ | ₹₹ | ₹ 0 | ₹1 | ३२ | ₽₹ | 0  | •  | 0   |
|          |    |    |    |    |     | -  |    |    |    |    | -   |

चदाहरण-मोहनका प्रश्नवाक्य 'कैंकास पर्वत' है। यहाँ प्रश्नवाक्यका बाद्य वर्ण उत्तर सज्ञ्ञक वर्ण है सत. निम्न क्रिया कश्मी होगी---१+२८+३२+३०+३६+१६=१५७ व्यक्षनाष्ट्र सख्या, १६+७+२+२+२+२=१८ स्वराङ्क सरया, १५७+२८=१८२ स्वर-व्यक्षनाष्ट्र संख्याका योग, १८२×१५=१७६०+१७=२७४४ - ८=३६ क्रब्य, ० शेप। यहाँ स्वर्गका प्रश्न माना जायगा। परवात् २७४४+३४६=३०८३ - ५=६१६ क्रब्य, ३ शेप, बहाँपर वर्गका सुतीय अंदर प्रश्नका होगा।

१. वृ० ज्यो० स० ४ स्को॰ ४। प्० २९०-९१।

नरपतिजयचर्यांने अथ्यचेक्रका निरूपण करते हुए बताया है कि एक घोटेकी मृत्ति बवाकर, उसके मुख आदि विभिन्न अगांपर एन्ड्रक्के प्रसाचरानुसार अहाईस नवात्रोंको क्रमसे स्थापित कर देना चाहिए। प्रसासरगत नवत्रको आदिका दो नवत्र मुखमें रचकर परचात् चक्कहर, कर्णह्रय, मस्तक, पूँछ और होनों पैर इन आठ अगोर्में आगे सोख्ह नवत्र क्रमण्डा स्थापन करे। परचात् पेटमें पाँच और पीठमें भी पाँच नवत्रोंका स्थापन करे। स्पूर्वके स्थितिके अनुसार इस चक्रका फळ समसे। यदि अश्वके मुखमें सूर्य नवत्र हो तो विजय, जाम और सुख होता है। शिन नवत्र बदि अश्वकृति कान, पूँछ, पैर या पीठमें रहे तो हाल, हानि और पराजय होता है। यदि उपर्युक्त स्थानोंमें सूर्य नवत्र रहे तो बखादिका काम होता है।

अाचार्य द्वारा कथित प्रकरणका तार्त्य यह है कि यदि प्रकाचर आिकद्वित समयमें उत्तराचर उत्तर स्वरसञ्जूक हो तो चवर्यके होनेपर भी चवर्य यवर्यको प्राप्त हो जाता है अर्थात् जिस वस्तुके सम्बन्धमें प्रस् है उसका बाम यवर्यके अच्छोंमें समस्त्रा चाहिए। पूर्वोक्त सिहावकोकन-क्रमसे अमिवातित चवर्यके होनेपर चवर्य क्ष्वर्यको प्राप्त होता है। अर्थात् उक्त प्रसस्थितिमें वस्तुका वाम कवर्यके अच्छोंमें समस्त्रा चाहिए। मण्डूकष्कवन क्रमसे जब अनिधूमित चवर्य प्रश्ताकर—वर्यासर आवें उस समय वह पवर्यको प्राप्त हो जाता है। सम्बन्धक क्रमसे जब अनिधूमित चवर्य प्रश्ताकर—वर्यासर आवें उस समय वह पवर्यको प्राप्त हो जाता है। स्वावकोकन क्रमसे चवर्यके प्राप्त हो वाता है। स्वावकोकन क्रमसे चवर्यके प्राप्त हो वाता है। वाताकोकन क्रमसे चवर्यके प्राप्त हो वेगर सम्बन्धक प्रभावरोंको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चवर्य विभिन्न प्रस्तिका प्रभाव स्वस्य वर्योकोंको प्राप्त होता है। इस प्राप्तिका प्रभाव स्वस्य वर्योकोंको विभन्न प्रसत्यतिको के अनुसार विभन्न वर्योको प्राप्त होता है। इस प्राप्तिका प्रभाव स्वस्य वर्योकोंको विभन्न प्रसत्यतिको के अनुसार विभन्न वर्योको प्राप्त होता है। इस प्राप्तिका प्रभाव स्वस्य वर्योकोंको विभन्न प्रसत्यतिको के अनुसार विभन्न वर्योको प्राप्त होता है। इस प्राप्तिका प्रभाव स्वस्य वर्योकोंको विभन्न स्वस्य निचरित्र करनेके किए उक्त प्रणाकीकी वानकारी आवस्यक है।

### तवर्गचकका विचार

तवर्गे आलिङ्गिते यवर्गं नद्यावर्तक्रमेण प्राप्नोति । तवर्गेऽभिध्भिते शवर्गं शशदशां(सिंहदशा)ज्ञक्रमेण प्राप्नोति । तवर्गे दग्धेऽवर्गजनै (गज) विलोकितक्रमेण प्राप्नोति । तवर्गे आलिङ्गिते उत्तराच्दे उत्तरस्वरसंयुक्ते चवर्ग सिंहर्देशानुक्रमेण प्राप्नोति । तवर्गेऽभिधातिते दवर्गं मेकप्कृत्या प्राप्नोति । इति तवर्गचक्रम् ।

अर्थ — आलिक्षित तथाँके प्रसाचर होनेपर तथाँ नचावते क्रमसे पर्यांको प्राप्त होता है। अभिधूमित तथाँके प्रसाचर होनेपर सिंहावलोकन क्रमसे तथाँ शवराँको प्राप्त होता है। दग्ध प्रसाचरोंमें
तथाँके होनेपर गलिकोकित क्रमसे प्रसका तथाँ अवगंको प्राप्त होता है। उत्तराचरों — क ग क च व व
ह व ण त व न प व म व छ व श स ह के उत्तर स्वरस्युक्त होनेपर आलिक्षित कालके प्रसमें तथाँ विहाचलोकन क्रमसे चयाँको प्राप्त होता है। अभिधातित तथाँके प्रसाचर होनेपर सम्बुक्त्यन गतिसे तथाँ
हवाँको प्राप्त होता है।

विवेचन--आचार्यने उपर्युक्त प्रकरणमे स्वयंके परिवर्तयका विचार किया है। चोरी गई वस्तु, सुद्वीमें रखी गई वस्तु एवं मनमें चिन्तित वस्तुके नामको ज्ञात करनेके छिए स्वयंके चक्रका विचार किया है। न्योंकि प्रश्नवान्यको किस प्रकारको स्थितिमें तथर्य परिवर्तित होकर किस अवस्थाको प्राप्त होता है तथा उस अवस्थाके अनुसार तथर्यका कौन-सा वर्ग मानना पढ़ेगा---आहि विचार उपर्युक्त प्रकरणमें विद्यमान है। इसका वशेष विवेचन पहले किना जा चुका है। गर्याचार्यने नदावर्त, सिंहानकोकन,

१ न० ज॰ पृ॰ २०२। २ शशाक्कदृशा-क॰ मू॰। शशकारिदृशा-ता॰ मू॰। ३ गज-म॰ मू॰। ४ शशकारिदृशा-ता॰मू॰।५ अनुक्रमेण प्राप्नोति-इति पाठो नास्ति-क॰मू०। ६, मण्डूकप्लवनगरमा-ता॰मू॰।

गनावछोकन, अश्वमोदित और मण्डूकप्छनन जादि चक्रोके गणितको म किखकर नेवळ प्रश्नाक्षरीपरसे ही किस प्रकारके प्रश्नमें किस दृष्टिसे कौनसा वर्ग भाता है, इसका कथन किया है। पहले नो नचानर्त आदि का गणित दिया गया है, उससे मी प्रामाणिक टगसे बर्गका नाम निकाला ना सकता है।

### येवर्ग चक्र

यवर्गे आलिङ्गितेऽवर्गे नद्यावर्तक्रमेण प्राप्नोति । यवर्गेऽभिधूमिते कवर्गमश्वमो-हितक्रमेण प्राप्नोति । यवर्गेऽभिधातिते शवर्गे मेर्केप्छत्या प्राप्नोति । इति यवर्गनक्रम् ।

अर्थ—साळिद्वित प्रश्नाकरोके होनेपर प्रश्नका बवर्ग नद्यावर्तक्रमसे सवर्गको प्राप्त होता है। श्राप्त-धूमित प्रश्नाचरोंके होनेपर प्रश्नका चवर्ग अध्यक्षीहृत क्रमसे कवर्गको प्राप्त होता है। श्राप्त अभिघातित प्रश्ना-चरोके होनेपर प्रश्नका चवर्ग मण्डुकण्डवन गतिसे सवर्गको प्राप्त होता है। इस प्रकार बवर्ग चक्रका वर्णन समस्ता चाहिए।

### कवर्गचकविचार

र्फवर्गे आलिङ्गिते टवर्गमश्वप्छत्याऽभिधृमिते दग्धेऽभिधातिते च चीनप्छति (चीनगत्या तवर्ग) प्राप्नोति । इति कवर्गचर्क्रम् ।

अर्थ-भाकितित प्रम्वासरॉके होनेपर प्रश्नका कवर्गे अश्वताति-अश्वमोहित क्रमसे ८ वर्गको प्राप्त होता है । अभिष्मित, राध और अभिषातित प्रशासरोके होनेपर प्रश्नका कवर्ग मण्डूकप्रवन गतिसे तवर्गे

को प्राप्त होता है। इस प्रकार कवर्गका वर्णन हुआ।

विवेचन—वर्षुक कवर्गं कक्रके प्रशास्तरामें कई रूप पाये वाते हैं। एक स्थानंपर बताया गया है कि आिलिंद्रित समयका प्रश्न होनेपर आिलिंद्रित ही प्रश्नाचरोंके होनेपर प्रश्नका कवर्गं अश्वमीहित क्रमसे ट्वर्गको प्राप्त होता है। अभिध्मित बेकाके प्रश्नमें आिलिंद्रित और सबुक्त प्रश्नाचरोंके होनेपर प्रश्नका कवर्ग गजावकोकन क्रमसे अवगंको प्राप्त होता है। वृज्यवेकाके प्रश्नमें असबुक्त और सबुक्त प्रश्नाकरोंके होनेपर विहायकोकन क्रमसे प्रश्नका कवर्ग तवगंको अग्रप्त होता है। अवर प्रश्नवणोंके होनेपर प्रश्नका कवर्ग नदाव क्रमसे प्रश्नका कवर्ग तवगंको प्राप्त होता है। अवर प्रश्नका कवर्ग मण्डूकण्डवन गति-से ववगंको प्राप्त होता है।

### टवर्गचक्रविचार

े दवर्गे आलिङ्गिते े नद्यावर्तेन, टवर्गेऽिमधूमितेऽस्वगत्या, टवर्गे आलिङ्गिते उत्तराचरे उत्तरस्वरसंयुक्ते कवर्गे प्राप्नोति। टवर्गेऽिमधूमिते तवर्गे मेकक्रमेण प्राप्नोति। इति टवर्गाचक्रम् े ।

१ यवर्णं चक्र-क० मू०। २ अक्वमोहितक्रम,-क० मू०। ३. प्राप्नोतीति पाठो नास्ति-क० मू०। ४ सण्डूक्प्लवनगरया-क० मू०। ५ इति यवर्णचक्रम्-क० मू०। ६ कवर्गे आलिज्ञिते, उन्नद्धनकेऽभिष्मि-तेव, अववगरयाके दग्वे अभिषातित चीनगति-इति कवर्गचक्रम्-क० मू०। ७ प्राप्नोतीति पाठो नास्ति-क० मू०। ८ कवर्णचक्रम्-क० मू०। ९ वृहक्त्योतिपार्णवग्रन्थस्य चतुर्वोऽच्याय द्रष्टव्य । १० टे आलिज्ञिते पन्नादोन टेऽभिष्वितिऽक्वगरसा टे आलिज्ञिते उत्तराक्षरे उत्तरस्वरस्ययुक्ते क टेऽभिष्विति त भेकक्रमेण । इति टवर्णचक्रम्-क० मू०। ११ पन्नावेन-क० मू०। १२ सण्डूक्यरसा-क० मू०। १३ टवर्णचक्रम्-क० मू०।

विवेचन — अन्यान्तरोंसे बताया गया है कि आछिद्वित बेळाके अक्षमें उत्तरवर्णके प्रकाशरों होने-पर प्रक्षका बाद्य वर्ण टवर्ण नशावर्त कससे कवर्गको प्राप्त होता है। असिन्तित वेळाके प्रक्षमें अघर वर्ण प्रकाशरों होनेपर प्रक्षका आद्य टवर्ण कवर्गको प्राप्त होता है। वन्त्र वेळाके प्रश्नमें अधर वर्ण प्रकाशरों होनेपर प्रक्षका आद्य टवर्ण सद्दावलो-कन कमसे तवर्गको प्राप्त होता है। असुक्त प्रकाशरों होनेपर प्रक्षका आद्य टवर्ण सद्दावलो-कन कमसे तवर्गको प्राप्त होता है। अस्व क्षावरों होनेपर आद्य टवर्ण स्वावलोकन कमसे प्रवर्गको प्राप्त होता है। असिवातित प्रकाशरों होनेपर आद्य टवर्ण स्वक्षों प्राप्त होता है। असिवातित प्रकाशरों होनेपर आद्य टवर्ण अस्व होता है। स्वर्णके अनिवृत्त होतेपर प्रकाश टवर्ण यातिसे तवर्गको आप्त होता है। स्वप्त अलिवित होनेपर प्रकाश टवर्ण यातिसे तवर्गको आप्त होता है। स्वप्त अलिवित होनेपर टवर्ण स्वर्णको आप्त होता है। प्रवा अव्योक्त स्वर्णको आप्त होता है। यह टवर्ण स्वर्णको अप्त होतेपर टवर्ण स्वर्णको अप्त होनेपर टवर्ण स्वर्णको अस्व होनेपर टवर्ण स्वर्णको स्वर्णका है। सकता है।

### पवर्गचक्रविचार

पवर्गे आलिङ्किते शवर्ग नद्यावर्तक्रमेण, पवैगेंऽमिध्मिते अम् अश्वगत्या, पवैगें दग्वे कवेंग गजद्या, पवेंगें आलिङ्किते उत्तराश्वरे उत्तरस्वरसंयुक्ते टवर्ग सिंह्दशा, पवेंगेंऽमिधूमिते यं मण्डूर्कप्छत्या प्राप्नोति । इति पवेंगेंचक्रम् ।

अर्थ--आछिद्धित प्रकासरोके होनेपर प्रकाश पवर्ग नद्यावर्त क्रमसे शवर्गको प्राप्त होता है। पवर्ग के अभिध्मित होनेपर प्रकाश पवर्ग अध्यासिसे अवर्गको प्राप्त होता है। पवर्गके दग्ध होनेपर गजावकोकन क्रमसे प्रकाश पवर्ग कवर्गको प्राप्त होता है। पवर्गके आछिद्धित होनेपर प्रकासरोके उत्तराक्षर उत्तर व्यर-संयुक्त होनेपर सिंहाबकोकन क्रमसे पवर्ग टक्गको प्राप्त होता है। पवर्गके अभिधासित होनेपर मण्डकन्डबन गतिसे पवर्ग ववर्गको प्राप्त होता है। इस प्रकार पवर्ग चकका वर्णम हुआ।

विवेचन—ज्योतिपशास्त्रमें पवर्गं के सकता स्वरूप बताया गया है कि आलिद्वित वेलाके प्रसमें आध्य प्रसासर पवर्गं होनेपर बसावत सक्क हिस्से पवर्गं शवर्गं प्राप्त हो जाता है अयोत् पवर्गं के प्रसासरां में सस्तुका नाम शवर्गं सा समस्ता चाहिए। अमिष्मित वेलाके प्रसमें पवर्गं सरवमोहितसे अवर्गं प्राप्त होता है अर्थात् उक्त स्थितिमें वस्तुका नाम अवर्गं के असरोमें अवरात करना चाहिए। रायवेलाका प्रस्त होनेपर सिंहावळीकन कमसे पवर्गं कवर्गं को प्राप्त होता है—वस्तुका नाम क स ग घ क हन वर्णों प्राप्त होनेवाला होता है। उत्तर प्रसासरोके होनेपर पवर्गं नदावर्गं कमसे चवर्गं को प्राप्त होता है—वस्तुका नाम च इ स स क इन वर्णोंसे प्रारम्भ होनेवाला समस्ता चाहिए। अधर प्रस्ववर्णों होनेपर मण्डूकक्ष्यन गतिसे पवर्गं सवर्गं को प्राप्त होता है—वस्तुका नाम च इ स व इन वर्णोंसे प्रारम्भ होनेवाला समस्ता चाहिए। अधर प्रस्ववर्णों होनेपर मण्डूकक्ष्यन गतिसे पवर्गं सवर्गं को प्राप्त होता है—वस्तुका नाम च स द व व इन वर्णोंसे प्रारम्भ होनेवाला समस्ता चाहिए। अधर प्रसवर्णों होनेपर प्रसवर्णों सिंहइप्टिसे यवर्गं को प्राप्त होनेपर प्रसवर्णों होनेपर प्रसवर्ण होनेपर होनेपर

१ पे आलिज्जिते शक्ताखेन—क० मू० । २ पेऽभिष्यमिते—क० मू० । ३ पे क० मू० । ४ क-क० मू० । ५ पे—क० मू० । ६ ट-क० मू० । ७ पे—क० मू० । ८ मण्डूकप्ळवनगरपा—क० मू० । ९ प्राप्नोतीति पाठो ।नास्ति—क० मू० । १० प्राप्नोतीति पाठो ।नास्ति—क० मू० । १० प्राप्नोतिकम्—क० मू० ।

भाष पवर्ष गतावलोकन क्षमसे थएने ही वर्गको—पवर्गको प्राप्त होता है—वस्तुका नाम प फ व म म इन वर्णोंसे प्रारम्भ होनेवाला समकता चाहिए। उत्तर स्वरसञ्ज्ञ अधर वर्णोंके प्रकाशर होनेपर पवर्ग वधावर्त क्षमसे ग्रवगंको प्राप्त होनेवाला समकता चाहिए। अधर स्वरसञ्ज्ञ उत्तर वर्णोंके प्रकाशर होनेपर पवर्ग प्रवापतिसे चवर्गको प्राप्त होता है—वस्तुका नाम च ल ज म ज इन वर्णोंके प्रकाशर होनेपर पवर्ग प्रवापतिसे चवर्गको प्राप्त होता है—वस्तुका नाम च ल ज म ज इन वर्णोंसे प्रारम्म होनेवाला समकता चाहिए। अधरोचर स्वरसञ्ज्ञ उत्तर वर्णोंके होनेपर आग्र प्रकाशर पवर्ग अक्त्रसोहित क्षमसे अवर्गको प्राप्त होता है। असग्रुक और सग्रुक प्रकाशरोंके होनेपर अध्वर्गको प्राप्त होता है। अस्तिहत प्रभक्ते होनेपर अध्वर्गको अस्ति स्वर्गको अस्ति प्रवर्ग वर्णोंके होनेपर अध्वर्गको अस्ति प्रवर्गको अस्ति प्रवर्गको अस्ति होनेपर अध्वर्गको प्राप्त होता है। अस्तिहत प्रभक्ते होनेपर स्वर्गको प्राप्त होता के अध्यर्गको अस्ति होतेपर स्वर्गको प्राप्त होता है। अस्तिहत प्रकर्गको प्राप्त होता है। जस्ति प्रवर्गको प्राप्त होता है। जस समय प्रवर्ग जिस वर्गको प्राप्त होता है, उस समय वस्तुका नाम उसी वर्गके अध्यर्गपर समकता चाहिए।

### श्वर्गचकविचार

शे आलिंद्रिते कं [ नदावर्तेन ] शेऽिमर्थ्सिते चं शे दग्धे टं गजगत्या, शे आलिद्रिते उत्तराचरे उत्तरस्वरसंयुक्ते [सिंहदशा ] पं शेऽिमर्थातिते अं मण्ड्कप्छत्या प्राप्नोति। इति शवर्भर्चक्रम् ।

अर्थ—प्रथम आख वर्ण आलिहित मवर्णका होनेपर नधावतं अससे सवर्णका मास होता है। अभिष्मित रावर्णका होनेपर अध्यमोहित कमसे चवर्णको प्राप्त होता है। दाय रावर्णका होनेपर गामगतिसे दवर्णको माम करता है। आलिहित रावर्णके उत्तरावर वक्तरस्वरस्वयुक्त होनेपर सिंहावलोक्कन कमसे प्रभाग सवर्ण पवर्णको प्राप्त होता है। स्ववर्णके असिवातिस होनेपर मण्डूकच्छवन गतिसे प्रसका आग्र सवर्ण अवर्णको प्राप्त होता है। इस प्रकार रावर्णका वर्णन हुआ।

निवेचस—शवर्गं चक्र का वर्णन करते हुए यतावा गया है कि आलिक्षित वेलाके प्रश्नमें प्रश्नाकरोंका आय वर्ग गया के क्रमसे क्रमसे क्रवर्गको प्राप्त होता है। अभिभूमित वेलाके प्रश्नमें प्रश्नाकरोंका आय वर्ग गया अल्क्ष्मोहित क्रमसे क्वांको प्राप्त होता है। दाय वेलाके प्रश्नमें प्रश्नाकरोंका आय वर्ग ग्राप्त वेलाके प्रश्नमें प्रश्नाकरोंका आय वर्ग ग्राप्त वेलाके प्रश्नमें प्रश्नाकर आय वर्ग ग्राप्त वेलाके प्रश्नाकर होते प्रश्नाकर व्यवर्ग ग्राप्त होता है। व्यवर्ग अल्क्ष्मोहित प्रश्नक आय वर्ग ग्राप्त विद्वरित्त वर्गको प्राप्त होता है। व्यवर्गको प्रश्नाकर होते पर प्रश्नाकर आय वर्ग भावर्ग त्वर्गको प्राप्त होता है। अवरोक्तर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय वर्ग मिहावलोक्त क्रमसे क्वांको प्राप्त होता है। व्यवर्ग वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय वर्ग मिहावलोक्त क्रमसे क्वांको प्राप्त होता है। व्यवर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त क्वांको प्राप्त होता है। व्यवर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त वर्ग वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त अल्को प्राप्त होता है। अवरोक्तर मात्रास्त क्ष्म वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त अल्को हित क्रमसे यवर्गको प्राप्त होता है। अवरोक्तर मात्रास्त होता है। अवरोक्तर प्रश्नका अपर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका अपर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका अपर वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त अल्को स्रम्ह वर्णोके अपन वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका अपन वर्णोके प्रश्नका आय ग्राप्त स्वर्णेक क्ष्मक्ष वर्णोक अपन वर्णोके प्रश्नका आय ग्राप्त होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त होते पर प्रश्नको प्राप्त होते है। अवरोक्त प्रश्नाकर के प्रश्नका अपन वर्णोके प्रश्नाकर होते पर प्रश्नका आय ग्राप्त होते है। अपन प्रश्निक क्यांको प्राप्त होता है। अवरोक्तर प्रश्नका अपन वर्णोको प्रश्नका अपन वर्णोके होते पर प्रश्नका आय होते होते पर प्रश्नका आय होते होते पर प्रश्नका आय होते है। अपन प्रश्नका आय होते होते पर प्रश्नका आय होते है। अपन प्रश्नका आय होते है। अपन प्रश्नका अपन होते होते पर प्रश्नका आय होते है। अपन प्रश्नका अपन होते है। व्यवर्व वर्णोके प्रश्नका अपन होते है। व्यवर्व वर्णोको प्राप्त होते है। व्यवर्व वर्णोके प्रश्नका अपन होते है। व्यवर्व वर्ण वर्णोके प्राप्त होते

१ जेऽऽलिज्जते क नाजेन-क० मू०। २ कवर्ग-क० मू०। ३ छेऽभिजूमिते च अववारया-क० मू०। ३ चवर्ग-क० मू०। ४ टवर्ग क० मू०। ५ पवर्ग-क० मू०। ६ ववर्गेऽभिषातिते-क० मू०। ७ अवर्ग-क० मू०। ८ शवर्णचक्रम्-क० मू०।

आद्य शवर्ग सिंहावळोकन क्रमसे चवर्यको प्राप्त होता है। संयुक्त प्रवनाचरोके होनेपर प्रश्नका बाद्य शवर्ग सरवमोहित क्रमसे टवर्गको प्राप्त होता है। असंयुक्त और दग्ब प्रवन वर्णों के होनेपर मण्डूकछवन गप्तिसे शवर्ग कवर्गको प्राप्त होता है।

### ग्रन्थकारोक्त शवर्ग चक्र

अधरोत्तरंक्रमेण द्रष्टव्यस् । अभिहतेऽवर्गे उत्तराचरे पवर्गस् , अधराचरे टवर्गमन-भिहतेऽवर्गधुत्तराचरेऽधराचरेऽधरस्वरसंयुक्ते वा स्ववर्ग प्राप्नोति । अनिमहते चवर्गे उत्तराचरेऽधरस्वरसंयुक्ते वा स्ववर्गे प्राप्नोति । अनिमहते ) चवर्गे उत्तराचरेऽधराचरेऽधरस्वरसंयुक्ते वा स्ववर्गे प्राप्नोति । अनिमहते ''शं' उत्तराचरे अधराचरे वाऽधरस्वरसंयुक्ते चवर्गे प्राप्नोति । अनिमहते ''शं' उत्तराचरे अधराचरे वाऽधरस्वरसंयुक्ते चवर्गे प्राप्नोति । इत्योः सिद्दावलोकनक्रमेण पर्श्यन्तः । शवर्गश्च मण्ड्कप्छत्या [ स्ववर्गे ] प्राप्नोति । इति शवर्गचक्रम् ।

अर्थ-अग्ररोत्तर क्रमसे ग्रवर्यका विचार करना चाहिए। अग्रिहत अवर्ग उत्तरावरीं ग्रें गर्वा को प्राथ्य होता है। अग्रिहत अवर्ग उत्तरावरीं ग्रें गर्वा को प्राथ्य होता है। अग्रिहत अवर्ग उत्तरावर अथ-रावर या अथर स्वरसंयुक्त वर्णों के होनेपर स्ववर्गको प्राप्त होता है। अग्रिहत जवर्ग उत्तरावरमें या अथर स्वरसंयुक्त वर्णों के होनेपर स्ववर्गको प्राप्त होता है। अग्रिहत उत्तरावर प्रश्नके होनेपर चवर्गको, अग्ररावरमें अवर्गको प्राप्त होता है। अग्रिहत वर्षावर प्रश्नके होनेपर चवर्गको, अग्ररावरमें अवर्गको प्राप्त होता है। अग्रिहत प्रवर्गमें उत्तरावर या अथर व्यवस्था वर्षावरमें या अथर स्वरसंयुक्त उत्तरावरमें व्यवसंको प्राप्त होता है। अग्रिहत ग्रवर्ग व्यवर्गको प्राप्त होता है। श्रवर्ग मण्डकप्रवर्ग ग्रिसे स्ववर्गको प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रवर्गचक पूर्ण हुता।

विवेचन-पदि प्रश्नाक्षरोका आस वर्ण अभिहत संख्वक हो तो सवर्ग पर्वाको प्राप्त होता है अर्थात् प क व म म इन वर्णोंसे प्रारम्म होनेवाछा वस्तुका नाम होता है। अवराक्षर प्रश्नवर्णोंके होनेपर प्रश्नका आस वर्ग सवर्ग दवर्गको प्राप्त हो जाता है—ट ठ ढ ढ ण इन वर्णों से प्रारम्म होनेवाछा वस्तुका नाम सम्भाना चाहिए। अनिसहत प्रश्नवर्णोंके होनेपर प्रश्नका आस सवर्ग स्ववर्गको प्राप्त होता है—ए प स ह इव वर्णोंसे प्रारम्भ होनेवाछा वस्तुका नाम होता है। अवर्गके प्रश्नाचरोमें प्रश्नका आस सवर्गको प्राप्त होता है। अवर्गक प्रश्नवर्णोंके होनेपर प्रश्नका आस सवर्गको प्राप्त होता है। अभिहत प्रश्नका आस सवर्ग सववर्गको प्राप्त करता है। चर्चा उत्तराचर या अधर स्वर्गको प्राप्त होता है। अभिहत प्रश्नका आस सवर्ग सववर्गको प्राप्त करता है। चर्चा उत्तराचर या अधर स्वर्गकुक उत्तराचर मात्राओसे संयुक्त उत्तराचर प्रश्नवर्णोंके होनेपर प्रश्नका आस सवर्ग सववर्गको प्राप्त होता है। गुणोत्तर मात्राओसे संयुक्त उत्तराचर प्रश्नवर्णोंके होनेपर सिहावलोकन क्रमसे सवर्गको प्राप्त होता है। गुणोत्तर मात्राओसे संयुक्त अधराचर प्रश्नवर्णोंके होनेपर सिहावलोकन क्रमसे स्वर्गको प्राप्त होता है। गुणोत्तर मात्राओंसे संयुक्त अधराचर प्रश्नवर्णोंके होनेपर सिहावलोकन क्रमसे स्वर्गको प्राप्त होता है। ग्रावावलोकन स्वर्ग स्वर्गको होतेपर प्रश्नका आस सवर्ग स्वर्गको प्राप्त होता है। ग्रावावलोकन स्वर्गको होनेपर प्रश्नका आस सवर्ग स्वर्गको प्राप्त होता है। ग्रावावलोकन

अघरा अघरोत्तरक्रमेण ब्रह्म्याः-क० मू०। २ अवर्गे-क० मू०। ३. अनिष्ठहरेज्यतिवर्गे उत्तराक्षरे पवर्ग, अघराक्षरे अवर्ग अघराक्षरे स्ववर्ग प्राप्नोति । ४. अभिष्ठते चवर्ग उत्तराक्षरे अघर-स्वरस्ययुक्ते वा स्ववर्ग प्राप्नोति—क० मू०। ५ शवर्गे—क० मू०। एव्यत —क० मू०। तुळना—वृ० प्यो० ४।२९४—३०८।

क्रमसे व्यक्तित वेलाके प्रसमें विभिद्धत पवर्गके प्रसापर होनेपर प्रसका बाद्य पवर्ग या शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त होता है। व्यक्ति आलिक्षित वेलाके प्रश्नमें विभिद्धत टवर्गके प्रसासर होनेपर प्रश्नका लाख शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त होता है। व्यक्ति क्रमसे वालिक्षित वेलाके प्रसमें विभिद्धत क्रमसे वालिक्षित वेलाके प्रश्नमें विभिद्धत क्रमसे वालिक्षित वेलाके प्रश्नमें विभिद्धत वर्ग या पवर्ग स्ववर्ग स्वयं स्ववर्ग स्ववर्ग स्ववर्ग स्ववर्ग स्ववर्ग स्ववर्ग स्ववर्ग स्वर्ग स्वयं स्व

#### वर्ग-नाम निकालनेका सुगम नियम

अघर प्रश्न हो तो निम्म चिन्तामणि चक्रके अनुसार स्वर व्यक्षनाह संव्याको योगकर ३०से गुणा करना; गुणनफलमें १६ जोडकर आढसे माग देनेपर रोप अवर्गादि जानना और उत्तर प्रदन हो तो स्वर-व्यक्षनाह सरयाका योगकर ६० से गुणाकर, गुणमफलमें ५६ जोडनेपर प्रश्नपिण्ड होता है। इस प्रशन-पिण्डमें आढका भाग देनेपर रोप नामके प्रथमाकरका वर्ष होता है। चुन- प्रश्नपिण्डमें लब्धको जोडकर पर्पक्का माग देनेपर रोप नामके प्रथमाक्षरका वर्ण होता है।

#### चिन्तामणि-चक्र

| स                 | 383      | \$       | <b>€</b>     | <b>उ</b> | ज         | प्                | है       | भो       | बी        | क        | 8 jo  |
|-------------------|----------|----------|--------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|
| 11२               | al       | 155      | 1२६          | १२४      | २५१       | श्वः              | इंट      | ३३६      | ३६४       | ३८२      |       |
| क                 | स        | ग        | घ            | रू       | ख         | ष                 | व        | क        | म         | 2        | ह     |
| १५५               | १८६      | २१७      | २४=          | २७८      | १६८       | १६६               | इन्ध     | २५२      | १८०       | 790      | १५०   |
| ड<br>२ <b>८</b> ३ | 3 8 5    | <b>a</b> | त<br>द       | थ<br>२५६ | ब<br>इस्म | ध<br>३०८          | न<br>३३६ | प<br>१८५ | £10       | स<br>३३५ | # 650 |
| म<br>३८५          | य<br>२८० | ₹<br>20¤ | स्ट<br>इ.इ.इ | \$ £ 8   | श<br>३४३  | य<br>३ <b>=</b> २ | ध<br>स   | 8 £ 8    | धी<br>५०५ | 0        | 0     |

चदाहरण-मोहनका प्रश्नवान्य 'सुमेरु पर्वंत' है। यहीँ प्रश्न वान्यका आधारुर उत्तर वर्णसंज्ञक है, सतः प्रश्न उत्तरसञ्ज्ञक माना नायगा। इसका विश्लेषण किया तो---

४३२ + ३८५ + ३०८ + २८५ + ६०८ + ३६४ + २२४ = २३०६ व्यक्षनाङ्क संख्याः २२४ + २८० + २२४ + ११२ + ११२ + ११२ = १०६४ स्वराङ्क्षंटवा,२६०६ + १०६४ = ३६७० प्रशास्त्राङ्क संस्याः

3

६२०० × ६० = २०२२०० + ५६ = २०२२५६ - = २५२६२ क्रम् १ शेपः चवर्ग हुला अतः वस्तुके नामका प्रथमाचर चवर्गसे प्रारम्भ होनेवाका समस्ता चाहिए। पुनः २५२६२ + २०२२५६ = २२७५४१ - ५ = ४५०८ क्रम् , शेष १; अतः चवर्गका प्रथमाचर नामका होना चाहिए। एकादि शेपसें वर्षके एकादि वर्ण प्रहण किये वाते हैं। इसिंक्प प्रस्तुत प्रश्नमें चवर्गका प्रथम अचर-च से बस्तुका नाम प्रारम्म होता है।

### नाम निकालनेके लिए सर्ववर्गाङ्कानयन चक्र

|             |          |      |     |      |          |             |     |                                              |           |              |      |               |          | _        |     |              |          |           |           |              | _        |
|-------------|----------|------|-----|------|----------|-------------|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------|------|---------------|----------|----------|-----|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|
| (m) 30      | P 20     | dia. | 5   | E    | 5        | jat i       | •   | hof                                          | *         | All          | 9    | g <b>i</b> gy |          | No.      | ST. | Ser.         | ħ        | 100       | 49        | 100          | 9        |
| 13 m        | E 00'    | E    | 20  | F    | 20       | <b>D</b>    | •   | þ                                            | 5         | Œ            |      | P             | 60,      | E        | 9   | T.           | 9        | D.        | ħ,        | H            | 1        |
| 7 00        | 5 0      | 但    | •   | 6    | 89"      | 99          | 90  | 54                                           | 90        | 10           | 5    | ·tr           | 3"       | F        | 85" | F            | 80,      | 4.        | 9         | 5            | •        |
| <b>D</b> -  | £ -      | 1    | 0   | \$   | <b>P</b> | 100         | m/  | H.                                           | ev'       | <b>4₽</b>    | 90   | 487           | 9        | 管        | 5   | F            | 5"       | F         | 60"       | <b>F</b>     | 7        |
| N 5         | 5        | (III | 85  | ם    |          | 107         | و   | la é                                         |           | 40           | EF.  | 48            | n        | 4        | 8   | T            | **       | · lo      | 0         |              | ١        |
| <b>5</b> 20 | 9 0      | 18   | 5   | 45   | 5        | 197         |     | 1g                                           | W'        | 118          | 9    | 118           | 9        | IS       | u   | 40           | u        | 19        | 40        | jë e         |          |
| ler m'      | 5 00     | (P   | 90  | 4    | 90       | 10          | 5   | 16                                           | 5         | de           | 907  | 44            | 80       | 4        | ,   | 4            | 9        | ·16*      | ij.       | 80           | u u      |
| भाष         | F 0      | 10   | es' | E C  | m'       | 59          | 90  | کو                                           | 90        | 4F           | 5    | 42            | 5        | F        |     | 惊            | 83"      | 늄         | 9         | ä            | •        |
| H 9         | E 9      | Œ    | રા  | Œ    | IJ       | <b>17</b> ) | 107 | H.                                           |           | 4            | 6    | 47            | 0        | 任        | 6.6 | 乍            | -5       | 큐         | 2         |              | 6°       |
| ) is w      | = w      | Œ    | _   | af . |          | <b>17</b> 9 | 5   | 1                                            | 15        | 4            |      | 47            | **       | Ē        | 9   | 乍            | 0        | <b>'a</b> | 5         | 22           | 3.3      |
| lor 5°      | ₩ 5°     | 140  | _   |      | 85       | 100         | 9   | le é                                         | 9         | 4            | u    | 40            | u        | 4        |     | THE STATE OF | 10       | 70        | 9         |              | 0        |
| }€ 00       | <u> </u> | 100  | _   | -    | 5"       | 150         |     | R                                            | 60'       | 15           |      | 45            | •        | 45       | -   | 4            | u        | k         | *         |              | *        |
| F 118       | F #      | (E   | 20  | 4    | 90       | 59          |     | 100                                          | -         | 10           | -    | -             | *        | 4=       | 9   |              | 9        |           | u         | -5           | ľ        |
| le u        | = 11     | -    |     | 4=   | 80       | 107         | _   |                                              |           | 40           | g**  | 415           | -        | <u>.</u> | er  | 作            | 'n       | 15        | at        | 20           | <b></b>  |
| 15 B        | = g      | -    | น   | 4    | u        | 107         | -   | 100°                                         | -         | 411          | 0    | 425           | 0        | 185      | 9   | 4            | -        | b         | <u>~</u>  |              | 2        |
| je, ce.     | E 0      | 1 1  | 9   | 400  |          | leg9        |     | ļ.,                                          |           | 400          | -    | AC.           | -        | 100      | 0   | 10           | 0        | יעו       | ~         |              | -        |
| E 5'        | 10       | 1    |     | 10   | (a)      | 299         | -   | 5                                            | -         | 4            | u    | -             |          | 1        | 94  | 10           | -        | - 5       | -6-       | 70           | 0        |
| 15 90       | 100      | -    | 5°  | W    | _        | 100 E       |     | -                                            |           | -            |      | 45            | U        | 1        | **  | 4            | -        | 1         | er<br>er  | 1            | e-       |
| -           | 10       | 1    | 0   | 45   | 5        | 57          | -   | _                                            |           | 100          | 9    | 410           | 9        | 15       | 11  | 后            | 15       | 1.10      | 90        | P            | 3        |
| 1 6         | 18       | -    | ~   | 4    | 97       | -           | -   |                                              | 2 3       | 怎            | -    | 15            | 90       | 15       | 01  | 6            | 8        | .P.       | er<br>m   |              | -        |
|             | 10 4     | -    |     | 90   | -        |             | *   | <del></del>                                  | ÷         |              | *    | 489           | -        | 10       | 67  | 10           | -        | 169       | -         | 179          | 8        |
| 20 0        | ii .     | 1.64 |     | 45   | W.       | 110         | -   | -                                            |           | 100          |      | 149           | -        | F.       | 0   | 10           | 90       | B         | 5         | 6            | 6        |
| 10 00       | 110      | 100  | _   | 40   | 9        | las         |     | -                                            |           | 40           |      |               | **       | 10       | 44  | 10           | -        | .10       | -         | iö           | 0        |
| N 5         | ب الم    | -    | _   | 4    | =        | h           |     | J                                            | 9         | r            |      | 4N            | ır       | 10       | 97  | Tu           | 90       | M         | 67        | jii_         | Ş        |
| 10 0        | 18       | (E   | 5   | 1    | 0-       | 15"         |     | <u>.                                    </u> | 5         | 4-           |      | 42            | 4        | 传        | 9-  | 乍            | 9        | 4         | 20        | 15           | 518      |
| # *         | - 10     |      | -   | 惟    | *        | 胁           | -   |                                              | -         | 1            | P/   | 4             | 8        | 乍        | 97  | Æ            | <u>e</u> | 1,15      | 64        | F            | <u>ल</u> |
| 15 L        | 1        | 1 12 | œ   | 青    | 007      | 100         | -   | +                                            |           | <del>-</del> | -    | 45            | ~        | 1/15     | 8   | F            | 9,       | 18        | ~         | j <u>ē</u> _ | o        |
| Pa. 2       | 100      | -1   | n   | 1    | n        | 100         | *   | 18                                           | o o       | 487          | -    | dB            | <u>_</u> | 1        | -   | 1            |          | . 100     |           | 100          | 2        |
| णि व        | · F .    | y (P | 9   | 步    | 9        | 17          |     | F                                            | U l       | 4            |      | 1             | 90       | F        | 0   | 乍            | 8        | di.       | 97        | ř.           | 6        |
| 10 0        | 15       |      |     | 16   | 6        | 101         | 9   | D                                            | -         | 1            | 20   | 1             | 38       | 150      | 5   | 10           | 2        | .lp       | D.<br>DD. | Ö            | 20       |
| े व         |          | o (P |     | d d  | -        | tas         | 7.5 | -                                            | ر<br>د در | 100          | , #B | 42            | E 67     | 15       | 3.8 | 雪            | 2        | ঠ         | ž         | ä            | 2        |
| ₩ 4         | 1        | w Œ  | 0   | 4    | 0        | 157         | *   | F                                            | 5         | 45           | . 0  | 1/2           | 8        | €        | 617 | 4            | e.       | 15        | 3.5       | 1            | څ        |
| IF L        | E        | 15 1 | •   | 4    | ***      | 100         | 0   | 15                                           | 0         | 4            | -    | 40            | 91       | (F)      | 8   | To the       | e.       | Ø         | PA,       | 15           | 9.20     |
| 18 1        | 1        | 9 46 | U   | 45   | u        | 169         | •   | 19                                           | 100       | 4            | 0    | 49            | 0        | 1        | 9-  | 40           | 6.       | -16       | e.        | ij           | 8        |
| _           | -        |      | -   |      |          |             | _   | -                                            | _         | -            | _    | _             | -        |          |     |              |          |           |           |              |          |

प्रशासरोंकी स्वर-व्यक्षपाइ सरवासेसे बालिहित प्रश्न हो तो एक कम करनेसे, अभिष्मित हो तो हो कम करनेसे और दग्ध हो तो बीन कम करनेसे प्रश्निपटाइ संक्या बावी है। इस प्रश्निपटाइ संक्यामें द का माग देनेसे बाट अर्थांत शून्य श्रेपमें बचर्य, सात श्रेपमें कचर्य, इः श्रेपमें चवर्य, पाँच श्रेपमें टक्यं, चार श्रेपमें तचर्य, सीन श्रेपमें स्वर्य, हो श्रेपमें स्वर्य, चार श्रेपमें तचर्य, सीन श्रेपमें स्वर्य, होता है। वर्यका आनवस कर सेनेके प्रश्नात अपराध्यानमको निस्त सिद्धान्तसे कहना चाहिए।

प्रस्तर्भणी-प्रस्तावरींसे प्रथसावर बालिद्वित स्वर्धयुक्त हो तो बिस वर्गका प्रश्न है उसी वर्गका प्रथमावर जानना । अधरावर अधर स्वरसंयुक्त हो तो उस वर्गका दूसरा अवर नामावर होता है । उत्तराघर वर्ण दग्ध स्वरस्तयुक्त हो तो उस वर्गका तीसरा अवर, उत्तर वर्ण अघर स्वरस्तयुक्त हो तो उस वर्गका प्रथम अवर वामावर, प्रक्में अभिषातावर वामावर हों तो उस वर्गका एँववा अवर मामावर, अनिहत प्रस्न हो तो उस वर्गका चौथा अकर नामाकर, अनिहत प्रश्न हो तो उस वर्गका चौथा अकर नामाकर, अनिहत प्रश्न हो तो उस वर्गका वीसरा अकर नामाकर, असंयुक्त प्रश्न हो तो उस वर्गका इसरा अकर नामाकर एवं संयुक्त प्रश्न हो तो उस वर्गका प्रथम अकर नामाकर होता है।

नामाक्षर जानेकी गणित विवि वह है कि प्रॉक्क विधिष्ठे सर्ववर्गोद्धानयनमें को प्ररापिण्ड आया है, उसमें वर्गोद्धानयनकी कव्यिको बोड़ कर पाँचका माग नेनेपर एकादि शेपमें उस वर्गका प्रथम, हितीय, प्रतीप, व्यत्यं और पञ्चम वर्ण होता है।

चदाहरण—मोहनका प्रश्नवाक्य 'सुमेर पर्वत' है । यहाँ प्रश्नवाक्यके प्रारम्भमें व कार की मात्रा है अदा यह दश्य प्रश्न साना जायगा । प्रश्नवाक्यका विश्लेषक निग्न प्रकार हुआ—

स्+ड+स+ए+र्+ड+प्+ज+र्+ज+त्+ज+त्+जनस्+स+र्+प्+र्+प्+र्+व् +च=व्यक्षनानर

५ + १० + ५ + ६ + ६ + ५ + ७ = ६५ प्रक्वाङ्क संख्या । बहाँ दाव प्रस्त होनेसे तीन बटाया तो–६५ – ६ = ६२ प्रस्त्विष्टाङ्क संख्या, ६२ ÷ = = ७ स्टब्स, शेप ०, अतः सर्वर्गका प्रस्त है—

१२ + ४ = १६ - ५ = ७ स्टब्स, १ शेप बहाँवर आया । अतः आसे प्रारम्य होनेवाका नाम समस्ता वाहिए ।

चिन्तामणिकक और सर्ववर्धांगयन चक्र इन दोनोंके द्वारा किसी यी वस्तुका नाम जाना जा सकता है। चिन्तामणि चक्र अभुमृत है, इसके द्वारा सम्यक् गणित किया करनेपर वस्तु वा चोरका नाम वयार्य निकलता है।

काषार्यने विना गणित कियाके केवल आिक्ट्रित, श्रीमध्मित और वृग्ध इन तीन प्रकारके प्ररचेंकि अनुसार बताया है कि प्रत्येक वर्ग पाँची वर्गोर्मे असक करता हुआ किसी निश्चित वर्गको प्राप्त होता है। बस्त वा व्यक्तिका नाम भी दसी प्राप्त वर्गके नामपर होता है।

गाथा---

जो पढमो सो मरजो, जो मरजो सो होह अति आ। अतिल्लोसा पढमो णातण्णामं णत्थि सन्देहो ।।

इति केवलशानपश्चयुदामणिः समाप्तः

# परिशिष्ट [१]

#### नचत्रोंके नाम

सिवी, अरणी, इत्तिका, रोहिणी, सुगशिरा, बाहाँ, पुनर्वेषु, पुण्य, कारछेषा, मधा, प्वाँकाखानी, उत्तराफात्यानी, इस्त, विका, स्वांत, विशासा, अनुराधा, ज्येष्टा, सूळ, पूर्वांषाहा, उत्तराषादा, अवल, धविष्ठा, शतिभया, प्वांभाद्रपद, उत्तराषादा, अवल, व्यंचिष्ठा, शतिभया, प्वांभाद्रपद, उत्तराषादा, अवल, धविष्ठा, शतिभया, विद्यांपाद्रपद, विश्वंचा, स्वंचांपाद्रपद, अवेद्यांपाद्रपद, विद्यांपाद्रपद, वि

#### योगोंके नाम

विष्करम, प्रीति, आयुष्मान्, सीमान्व, शोमन, शतिगण्ड, सुकर्मां, एति, शूळ, गण्ड, वृद्धि, श्रुव, क्याधात, इपंज, वक्र, सिद्धि, व्यतीपात, वर्षांज, परिच, श्रिव, सिद्ध, साध्य, श्रुस, श्रुस, व्यतीपात, वर्षांज, परिच, श्रुस, सिद्ध, साध्य, श्रुस, श्रुस, वर्षांज, स्वति, श्रुस, वर्षांच, श्रुस, वर्षांच, स्वति, स्वति,

#### करणोंके नाम

बद, बासव, कीरुव, उैतिक, गर, विवन, विष्टि, शक्क्री, चतुत्पद, चाग और किंस्तुव्य । समस्त श्रम कार्योंमें त्यास्य

कम्मनक्षम, जन्ममित्र, जन्ममित्र, ज्वलीपावयोग, महा, वैश्वतियोग, समावास्या, क्षयतियि, वृद्धि-तिथि, क्षयमास, अधिकमास, कृष्टिक, अर्द्ध्याम, महापात, विष्काम योग और वक्र योगके प्रारम्भको तीन-तीन चटिकाएँ, परिच योगका प्रार्थ, क्षूक्षयोगके पाँच दण्ड, राण्ड और अतिगण्डको छृ:-छः वटिकाएँ प्र व्यादातयोगकी नौ चटिकाएँ समस्त द्यस्कार्थोमें त्यास्य हैं।

### सीमन्तोत्रयनग्रहर्त्त

हृहस्पति, १वि और महळवारमें सुगशिर, पुष्प, मूक, अवण, पुषर्वेष्ठ और हस्त नषत्रमें, चार्यों, यथमी, चतुर्वेशी, अमावस्या, हादकी, वही और बहमीको ह्रोक्कर सम्य विधियोंमें, मासेरवरके वकी रहते, गर्माधामसे आठवें वा इठवें मासमें, केन्द्र त्रिकोणमें (११६१०।१०।५१६) ग्रुम श्रद्धेके रहते, ग्यारहवें, इठवें, तीसरे स्थानमें कृर श्रहोंके रहते हुए, पुरुषसंज्ञक श्रहोंके कम्य अथवा नवांशमें रहनेपर सीमन्तोख्यन कर्म अष्ठ है। किसी-किसी आधार्यके मतसे उत्तराषाहा, उत्तरामाहपद, उत्तराकाल्युनी, रोहिणी और रेवती नक्षत्रमें और चन्द्रमा, ब्रच, ग्रुक और श्रुक इम-इन वारोंमें सीमन्तोख्यन करना ग्रुम है।

तिथि, नक्षत्र, बार, बोग और करण प्रत्येक दिनके प्रत्येक पश्चाहमें जिसे रहते हैं, अत पश्चाह देखकर प्रत्येक ग्रहमें निकास लेना चाहिए।

### सीमन्तोचयनप्रहुर्च चक्र

| नक्षत्र | स्॰ पु॰ स्॰ त्र॰ पुन॰ ह॰ उषा॰ उसा॰ उदा॰ रो॰ रे॰ |
|---------|-------------------------------------------------|
| वार     | गु॰ श्र॰                                        |
| तिवि    | क्ष हा हा का का वर्ग वडी                        |

#### पुंसवनमृहुचं

अवण, रोहिणी और पुष्प नश्चमं श्रुम प्रहोंके दिनमें, गर्माधानसे वीसरे मासमें, श्रुम प्रहोंसे घट, बुद वा श्रुमप्रह सवधी करनमें और करनसे आठवें स्थानमें किसी प्रहके न रहते, दोपहरके पूर्व पुंसवन करना पाहिए, इसमें सीमन्तोभयनके नक्षत्र भी किये गये हैं।

### पुंसवनग्रहर्त्त चक्र

| নগুল্প  | अ॰ रो॰ पु॰ उत्तम नक्षत्र है<br>सु॰ पुन॰ ह॰ रे॰ सू॰ उपा॰ उसा॰ बफा॰ सम्बस मन्त्र है                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बार     | मं॰ हु॰ स्॰ दृ॰                                                                                                                   |
| বিখি    | राह्मपाकारको १९।१२।१६                                                                                                             |
| स्त्रम् | पुंतिसक कम्बर्से, कम्बते शश्याशाशाश इन स्थानीमें ग्रुम<br>शह हीं तथा चत्रमा शहामा १२ इन स्थानीमें न ही और पापश्रह<br>हाराश में हो |

### जातकर्म और नामकर्मका मृहुर्च

यदि किसी कारणवश जन्मकाकमें वातकमें नहीं किया गया हो तो अध्मी, जहर्रशी, अमावस्या, रीजैमासी, स्वेसंक्रोति तथा चतुर्थी और नवमी झोककर अन्य विधियोंमें, व्यतीपातादि दोपरहित हुस प्रहॉन् के दिनोंमें, जन्मकाकसे न्यारहर्षे वा बारहर्वे दिनमें, स्वास्ति, रेवती, चिन्ना, बलुराथा, तीनां बचरा, रोहिणी, हस्त, अदिवनी, युष्य, जमिखित, स्वाती, युनवेंसु, अवण, चिन्ना और स्वामिप वक्षक्रमें वातकमें और नामकमें करने चाहिए। कैस मान्यताके अनुसार नामकमें ४५ दिव तक किया बाता है।

### जातकर्म और नामकर्म मुहूर्च चक्र

| मचम      | श्रुव मृत्र रेत चित्र समुत्र उपात्र उसात्र उपात्र सेत्र इत्<br>अस्तित पुरु अभित्र स्वात्र पुसरु अत्र खन                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वार      | सो॰ बु॰ हु॰ शु॰                                                                                                                  |
| तिथि     | शहाहामाणात्रकात्रं शहर                                                                                                           |
| धुमल्यन  | <b>২</b> াখানাঃ ঃ                                                                                                                |
| क्रमश्चि | लासे ११५।७।११० इन स्थानीम युग ग्रह उत्तम<br>हैं। १।१।११ इन स्थानीम पाप ग्रह ग्रुप हैं। सा १२ में<br>कोई मी ग्रह नहीं होना चाहिए। |

### स्तनपान मुहूर्च

धदिवनी, रोहिणी, पुष्य, पुनर्यंष्ठ, उत्तराफास्त्रानी, इस्त, वित्रा, श्रञ्ज, सुरू, उत्तरापादा, श्रवण, यनिष्ठा, श्रतमिप,उत्तरामाहपद और रेवती इन नक्षत्रोंमें श्रम वार और श्रम क्यमें स्तनपान करना श्रम है।

#### **केवलझानप्रश्नन्द्रामिया**

## स्तनपानमुहर्च चक्र

| नचत्र | संव रो पुरु पुनर उपार हर चिरु सनुरु उपार सूर घर शर उसार रेट |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| वार   | द्य वि सी व गुरु                                            |

## स्तिकास्नानसङ्कर्ष

रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्नाशिर, इस्त, स्वाती, अरिवर्ता और अनुराघा नफन्नमें, रिव, महरू और गुरुवारमें प्रस्ता खीका स्नान कराना शुभ है। माद्राँ, पुनर्वसु, पुष्प, श्रवण, मधा, भरणी, विश्वासा, कृतिका, मूल और चित्रा नचनमें, बुच और शनिवारमें अष्टमी, पर्दा, द्वाइशी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्वशी विधिमें प्रस्तुता खीको स्नान नदी करना चाहिए।

## स्रविकास्नानमुहर्च चक्र

| नचन       | रे॰ डमा॰ उपा॰ उफा॰ रो॰ मू॰ ह॰ स्वा॰ अरिव॰ अनु० |
|-----------|------------------------------------------------|
| वार       | स्० स॰ गु॰                                     |
| तिथि      | 316181210130133138                             |
| कानशुद्धि | पञ्चममें कोई प्रह न हो १।२।७।३० में शुमग्रह हो |

## दोलारोहणग्रहुर्त्त

रेवती, स्विरिशर, चित्रा, अनुरावा, इस्त, अस्विनी, पुष्प, अभिजित, सीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रमें तथा चन्द्र, क्षुव, बृहस्पति और शुक्रवारमें पहिले पहल बाल्कको पालनेपर चढ़ाना ग्रुम है।

# दोलारोहणसहूर्च चक्र

| নব্দ | रे॰ सु॰ चि॰ अतु॰ इ॰ वहिर॰ पु॰ श्रीम॰ उसा॰ उपा॰ उपा॰ रो॰ |
|------|---------------------------------------------------------|
| बार  | सो॰ बु॰ गु॰ छ॰                                          |
| विधि | वाडाहालाका व ०१व व ११व ह                                |

# भूम्युपवेशनग्रहूर्च

सद्गछके वछी होनेपर, नवसी, चौथ, चतुर्दशीको श्लोबकर बन्य विथियोंसें, तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्पश्चिर, ज्येष्ठा, अनुराधा, इस्त, अस्तिनो खौर पुष्य नचवसें वाठकको सूमिसे चैठाना चाहिए।

## भूम्युपवेशनग्रहुर्च

| नचत्र | उपा॰ दमा॰ उपा॰ रो॰ मृ॰ ज्ये॰ अनु॰ अश्वि॰ १० पु॰ अभि॰ |
|-------|------------------------------------------------------|
| वार   | सो॰ दु॰ गु॰ गु॰                                      |
| तिथि  | शराह्मपान। ११।१२। १३                                 |

#### बालकको बाहर निकालनेका शहरी

अरिवनी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्म, इस्त, बजुराबा, अवण, धनिष्ठा और रेवती नक्षत्रमें, पष्टी, अष्टमी, द्वादर्शी, प्रतिपदा, प्णिंसा, असावस्था और रिकाको छोडकर छेप विधिगोंर्से वालकको घरसे वाहर निकालना ग्रुप है।

## शिशुनिष्क्रमणमृहूर्श चक्र

| नक्षत्र | सरिव॰ सु॰ पु॰ पु॰ ह॰ सन्तु॰ स॰ व॰ रे॰ सीर<br>मतान्तरसे तथा॰ तमा॰ तका॰ स॰ स्॰ रो॰ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| तिथि    | सीमाकाइ०११११६                                                                    |

## अन्नप्राशन ग्रहुर्च

चतुर्यी, नवसी, चतुर्देशी, प्रतिपदा, पद्यी, एकादशी, अध्मी, अमानस्या और द्वारणी तिथिको द्वोच कर अन्य विथियोंसे, बन्मराशि अथवा जन्मकनसे आठवीं राशि, जाठवीं वर्वाण, भोन, मेप और दृश्चिकको द्वोचकर अन्य कनसे, तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्वाधिर, रेवती, चित्रा, अनुराचा, इस्त, अरिवनी, पुष्प, अमिजित, स्वाती, पुत्रबंसु, अवण, चिन्छा और स्वतिमय चच्चमें कुठवें माससे केकर सम मासमें अर्थात् कुठवें, आठवें, वर्ण दृश्योद मासोंमें वाककोंका और पाँचवें माससे केकर विपम मासोंमें, अर्थात् पाँचवें, सातवें, वर्षे इत्यादि मासोंमें कन्यानोंका अवशाशन श्रुम होता है। परन्तु अवशाशन श्रुक्कपक्षमें दोपहरके पूर्व करना चाहिए।

#### अनप्राशनके लिए लग्नशुद्धि

खनते पहले, चीथे, साववें और तीसरे स्थानमें श्रुम मह हों, दशमें स्थानमें कोई मह न हो, दतीय, पष्ट और प्रकादश स्थानमें पायप्रह हो और खन्न, आठमें और खुठवें स्थानको खोड अन्य स्थानोमें चन्द्रमा स्थित हो पैसी कानमें अञ्जनाशन श्रुम होता है।

# वनप्राशनमृह्त् चक

| नकान      | रो॰ डमा॰ उपा॰ उक्ता॰ रे॰ चि॰ समु॰ इ॰ पु॰ शरिष॰<br>असि॰ पुत्र॰ स्त्रा॰ श्र॰ ख॰ श्र॰                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वार       | सो॰ हु॰ सु॰ ग्रु॰                                                                                  |
| तिथि      | राह्मप्राधा १ ० । इ.स. १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                         |
| छान       | राह्यप्राम्बद्धाः । ११०।११                                                                         |
| छग्नद्यदि | ग्रुसब्ह ग्राप्तावादास्था से, पापब्रह शशाप्त इन स्थानोंमें,<br>बन्त्रमा श्राद्याक्षत्र इनमें न हो। |

# शिशुताम्ब्लगवणसृहूर्त

सङ्गळ और शनैश्वरको झोसकर अन्य दिनोंमें, तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्रगशिर, रेवती, विन्ना, अञ्च-राथा, इस्त, अरिवनी, पुष्य, अवण, मूळ, युनर्वेस, ज्येद्या, स्वाती और थनिद्या नक्षत्रमें मिश्चन, मकर, कन्या, क्रम्म, चुप और मीच छन्नमें चौथे, सातनें, दशवें, पाँचवें, नवें और छन्न स्थानमें शुम प्रहोंके रहते छठ्नें, न्यारहवें और तीसरे स्थानमें पाषप्रहोंके रहते बालकका ताम्बूळ, मक्षण शुम होता है।

# शिशुताम्बूलमचणसृहूर्च चक्र

| नचत्र     | उषा॰ उमा॰ उफा॰ रो॰ सु॰ रे॰ चि॰ सनु॰ इ० अफि॰<br>पु॰ अ॰ मु॰ पुन॰ स्पे॰ स्वा॰ घ॰ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| वार       | इ॰ गु॰ शु॰ सो॰ स्॰                                                            |
| क्राम     | <b>३।१०।६।११।१२</b>                                                           |
| ভানযুদ্ধি | शुभग्रह १।४।०।१०।५।६ में, पापग्रह २।६।११ में श्रम होते हैं                    |

#### कणवेशसृहत्त

चैत्र, पौष, आषाद शुद्ध प्कादशोसे कार्तिक शुद्ध प्कादशी तक, बन्ममास, रिका तिथि (शशाश), सम वर्षे और जन्मताराको द्वोदकर बन्मसे इटबँ, साठवँ, बाटबँ महीनेमें अथवा बारहवे वा सोछहर्दे दिन, बुख, गुढ़, शुक्र, सोमवारमें अवण, बनिष्ठा, युनर्वसु, स्गशिर, रेवर्सा, चित्रा, अनुरावा, इस्त, अश्विनी और युक्ष नक्षत्रमें बाडकका कर्णवेध शुक्ष होता है।

#### '.कणवेधम् इ तत्क

| नदग्न        | स्रः चंत्र स्रः रे॰ चि॰ सतुः इ० समि० पु०                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बार          | सो० इ० इ० द्य                                                                                                                                                   |
| तिथि         | १।राह्मप्राह्मणा १०११ १।१२।१३६१४                                                                                                                                |
| कार्ग        | राई।शर्(कांश ३ र                                                                                                                                                |
| ক্তানয়ুব্রি | ग्रमप्रह ११६१४१५१०१११, इन स्वानॉर्से पाए प्रह ११६१<br>११ इस स्वानॉर्मे ग्रम होते हैं। अष्टमर्से कोई प्रह न हो।<br>यहि ग्रुव छम्मर्से हो तो निशेष उत्तम होता है। |

# चुडाकर्म ( मुण्डन ) का मुहूर्च

जन्मसे वीसरे, पाँचवे , सातवे इत्यादि विषम वर्षेमें, अष्टमी, द्वादशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्यी, प्रतिपदा, षष्टी, समावस्या, पूर्णमासी बौर सूर्यसक्षान्तिको छोस्कर अन्य तिथियोर्ने, चैत्र महीनेको छोस् उत्तरायणमें, त्रुप, चन्द्र, शुक्र और बृहस्पतिवारमें, शुम ग्रहोंके छम्न स्थवा चर्चाशमें, जिसका सुण्डन करावा हो उसके जन्मकन्त सथवा जन्मराशिसे बाठवीं राशिको कोइकर बन्य प्रहोके च रहते, खेडा, सुगशिर, रेवती, चित्रा, स्वाती, पुनर्वेसु, अवब, घविष्ठा, श्रतमिष, इस्त, अद्दिनी और पुष्प नवत्रमें, कानसे तृतीय, पुकादश और पष्ठ स्थानमें पापप्रहोके रहते सुन्धन कराना शुभ है।

## मुण्डनमृहूर्भ चक

| नजन          | ज्ये० सृत् रे॰ सि॰ ह॰ समि॰ पु॰ समि॰ स्वा॰ पुन॰ अरु घ० श॰                                           |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| वार          | सो॰ इ॰ इ॰ हु॰                                                                                      |  |
| त्तिय        | \$615,610,1013,135                                                                                 |  |
| स्त्रम्      | राह्यधाद्यां ज्ञाता है                                                                             |  |
| क्रप्रशुद्धि | श्चमग्रह शशक्षाणाथ। १० स्थानीम शुभ होते हैं, पावग्रह शशा १ में<br>श्चम हैं। अष्टमर्ने कोई मह न हो। |  |

अचरारम्भ ग्रहुर्च

सन्मसे पाँचवें वर्षमें, एकादशी, हादशी, दशमी, हितीया, पश्ची, पश्चमी और तृतीता तिथिमें, उत्तरायणमें, इस्त, अरिवनी, पुष्य, अवण, स्वाती, रेवती, पुनर्वसु, आड़ा, जिल्ला और अनुराधा नचनमें, मेप, मकर, तुष्ठा और कर्कको झोडकर अन्य जनमें वाककको अचरारम्म करावा गुम है।

## अवरारम्भमुहूर्च चक्र

| नवृत्र | इ० असि० पु० अ० स्वा० रे॰ पुत्त० चि॰ ज्ञानु०           |
|--------|-------------------------------------------------------|
| बार    | सो० हु॰ शु॰ श॰                                        |
| तिथि   | राह्यपाद्याववाववावर                                   |
| कुरन   | २।३।६।१२ इन क्योंमें, परन्तु अष्टममें कोई ब्रद्द न हो |

विद्यारम्ममुहूर्च

स्नाशिर, आर्झा, पुनर्वसु, हस्तः, चित्रा, स्वाती, अवण, अविद्या, शासिष, अश्विनी, सृकः, तीनों पूर्वा ( पूर्वामाद्रपद, पूर्वापादा, पूर्वाफास्युनी ), पुन्य, आरुकेषा इन नवलोमें, रित, गुरु, शुक्र इन बारोमें, पिंग, एकान्न, नतीया, एकादशी, हावशी, दशमी, हितीया इन तिथियोमें और उन्नसे नवमें, पाँचवें, पहिले, चीथे, सासवें, उश्वे स्थानमें शुमन्नहोंके रहनेपर विचारम्म कराना सुध है। किसी-किसी आवार्यके मतसे तीनो उत्तरा, रेवती और अनुराधामें भी विचारम्म शुम कहा गया है। विचारम्मसे तारपर्य किसी विद्योप शासके अध्ययनसे है। बालकोंको विचारम्म करनेका सुदुर्च अदरारम्म ही अद्या करना चाहिए।

## विद्यारम्भमहर्त्तं चक्र

| नसन्न | द्यु॰ सा॰ पुन॰ ह॰ चि॰ स्वा॰ स॰ स॰ स॰ सबि॰ सु॰<br>पुसा॰ पुपा॰ पुरुा॰ पु॰ सास्के॰ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| वार   | र्स ग्रे॰ श्रु॰                                                                 |
| तिथि  | <b>पादाहा</b> १११२।१०१२                                                         |

# यद्योपवीतमृहूर्च

हस्त, अह्निती, पुष्य, तीनो उत्तरा, रोहिणी, आदक्षेपा, स्वाती, पुनर्वसु, अवण, धनिष्ठा, शतिमप, मूळ, मृगशिर, रेवती, वित्रा, अनुराधा, तीर्वी पूर्वो और आद्रा नक्त्रमें, रिव, बुध, शुक्र और सोमवारमें, द्वितीया, तृतीया, पद्ममी, प्कादशी, द्वादशी और दशमीमें बज्ञोपवीत धारण करना श्रम है।

# यज्ञोपवीतमुहूर्च चक्र

| नचत्र     | ह० असि ॰ पु॰ उका॰ उषा॰ उसा॰ रो॰ आरछे॰ स्वा॰ पु॰ अ॰<br>ध॰ श॰ म्॰ रे॰ चि॰ अनु॰ प्का॰ प्षा॰ प्सा॰ आ॰                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बार       | स्० इ॰ ग्र॰ सो॰ गु॰                                                                                                                                          |
| तिथि      | शुक्क पचर्मे २।३।५।३०।१३।१२। कुष्ण पचर्मे १।२।३।५।                                                                                                           |
| कानशुद्धि | क्रमेश ६।८ स्थानोंमें न हो, शुमग्रह ११४१०१५।६१२० स्थानोंमें शुभ<br>होते हैं, पापग्रह ६।६१९२ में शुभ होते हैं, परन्तु ११४।८ में पापग्रह<br>शुभ नहीं होते हैं। |

## वाग्दानसृहत्त

उत्तरावादा, स्वासी, अवण, तीनों पूर्वा, असुरावा, धनिष्ठा, कृत्विका, रोहिणी, रेवसी, मूक, सगशिर, सवा, इस्त, उत्तराफाल्युनी जीर उत्तरासाङ्गपद वचन्नमें बाग्दान—सगाई करवा श्रम है ।

# विवाहस्रहुत्तं ,

मूळ, अञ्चराधा, सुगशिर, देवती, इस्त, उत्तराफाल्युनी, उत्तराधावा, उत्तराभाद्वपट, स्वाती, सधा, रोहिणी, इन मक्षत्रोंमें और उपेष्ठ, साथ, फाल्युन, वैद्याख, सार्गशिष, आवाद इन महोतोमें विवाह करना द्युम है। विवाहका सामान्य दिन पञ्चाद्वमें किया रहता है। अतः पञ्चाद्वके दिनको केकर उस दिन वर-कन्याके किय् यह विचार करना—कन्याके किय् गुरुवक, वरके किय् सूर्यवळ, दोनोंके किय् चन्द्रवळ देख छेना चाहिए।

#### गुरुवलविचार

बृहस्पति कृत्याकी राशिसे नवम, पञ्चम, प्कार्य, द्वितीय और ससम राशिमें श्रुम व्यम, तृतीय, पष्ठ और प्रथम राशिमें दान देनेसे श्रुम और चतुर्य, सहम, द्वादश राशिमें सञ्चम होता है।

## सर्यवलविचार

सूर्य वरकी राशिसे तृतीय, वह, दशस, एकादश, द्वितीय और ससम राशिसे शुम प्रथम, द्वितीय, पंचम, ससम, नवस राशिसें दान देनेसे शुम और चतुर्य, अष्टम, द्वादश राशिमें अशुम द्वीता है।

#### चन्द्रबल विचार '

चन्द्रमा वर और कन्याकी राशिसे सोसरा, बठवाँ, सातवाँ, दशवाँ, ग्यारहवाँ शुभ, पहिला, दूसरा, पाववाँ, नौवाँ दान देनेसे सुभ और चौथा, बाठवाँ, बारहवाँ ब्रह्मस होता है।

#### विवाहमें अन्यादि रून

दिनमें तुला और वृक्षिक राजिमें तुला और मकर विवर हैं तथा दिनमें सिंह, मेप, वृप और राजिमें कन्या, मिथुन, कर्क अधर्मज्ञक हैं। दिनमें कुम्स और राजिमें मीन वे दो कम पहु होते हैं। किसी-किसी भाषायंके मतसे धन, तुला, बुक्षिक वे अपराहमें बचिर हैं, मिथुन, कर्क, कम्या वे कम राजिमें आपे हैं, सिंह, मेप, वृप क्षा दिनमें अन्धे हैं और मकर, कुम्म, सीन वे क्षान प्राप्त-काल तथा सायकालमें कुनदे होते हैं।

#### अन्यादि लग्नोंका फल

पदि विवाह विधर लग्नमें हो तो बर करना दिख, दिवान्य क्रम्ममें हो तो कन्या विधवा, राज्यन्य क्रममें हो तो सन्तविमरण और पञ्जमें हो तो धन नाग्र होता है।

#### लानशुद्धि

कानसे बारहवें रानि, दसवें मंगल, तीसरे मुक्त, कानमें बादमा और क्रूर मह अव्हे नहीं होते । कानेश और सीम्य मह आहवेंमें अच्छे नहीं होते हैं और सातवेंमें कोई भी मह सुभ नहीं होता है।

#### प्रहोंका बल

मधम, चीथे, पाँचमें, नर्ने और इसमें स्थानमें स्थित बृहस्पति सब दोपोको नष्ट करता है। सूर्य ग्यादबें स्थानमें स्थित तथा चन्त्रमा बर्गोत्तम कानमें स्थित नवांश दोपको नष्ट करता है। क्षय कान, चीथे, पाधमें, नर्ने और दसमें स्थानमें हो तो दो दोपोंको दूर करता है। यदि युक्त इन्ही स्थानोंमें हो तो दो सी दोपोंको दूर करता है। यदि युक्त इन्हीं स्थानोंमें हो तो दो सी दोपोंको दूर करता है। यदि इन्हीं स्थानोंमें बृहस्पति स्थित हो तो एक कास दोपोंको नाश करता है। कानका स्थामी अध्यक्ष स्थानमें स्थित हो तो अनेक दोपोंको गीम ही मस्म कर देता है।

## वधूप्रवेशमुहूच

विवाहके दिनसे 1६ दिनके भीतर नव, सात, पाँच दिनमें बधुप्रवेश शुभ है। यदि किसी कारणसे 1६ दिनके भीतर वर्ष्ट्रवेश न हो तो विवस सास. विवस दिन और विवस दर्पमें बधुप्रवेश करना चाहिए।

वींमी वसरा ( वसरामाद्रपट, बसरासास्त्रामी और उत्तरापादा ) रोहिणी, असिनी, पुस्य, इस्त, विद्या, अनुराथा, रेबर्ती, स्वाधिर, अवण, धनिष्ठा, सूक्ष, सचा और स्वाती चक्त्रमें, रिक्ता (शश्राम) होड गुम विधियोंमें और रवि, मंगळ, क्षत्र होड शेष बारोंमें यक्ष्रवेश करना शुभ है।

## वधूप्रवेशसृहृत्त चक्र

| नवम्र | बपा॰ उफा॰ दसा॰ रो॰ सम्ब॰ ह॰ पु॰ सृ॰ रे॰ वि॰ अनु॰<br>श्र॰ घ॰ सृ॰ स॰ स्वा॰ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| वार   | सो॰ गु॰ शु॰ श॰                                                           |
| तिथि  | १(राह्मपाणामा१०) १ १ १ रा १६। १५                                         |
| स्तर् | राह्मभाहानाहाश्वावर                                                      |

## द्विरागमन ग्रहूच

विषम (११६१९१०) वर्षीम कुम, वृक्षिक, सेप राशियोंके स्वेम, शुरू, शुक्र, चन्द्र इन वारोंमें, मिश्चन, मीन, कन्या, तुला, कृप इन कन्योंमें और वासिनी, पुष्य, इस्त, उत्तरापाड़ा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा भाइपद, रोहिणी, अवण, धनिष्ठा, शतसिष, पुर्ववेषु, स्वाती, भूकं, स्वाशिर, रेवती, चिन्ना, अनुराधा हुन नक्तोंमें हिरागमन शुभ है।

# द्विरागमनमुहूर्च चक्र

| समय            | शहापालाह इन वर्षीमें कु० हु० मे० के स्पर्म                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| नचत्र          | अखि० पु॰ ह० उषा० उसा॰ उफा० रो० अ०<br>घ० श॰ पुन० स्वा० सू० सृ० रे० चि० अनु०        |
| बार            | ु वृ॰ बु॰ सो॰                                                                     |
| ।<br>तिथि      | शहाहाषाणाश्चात्रशत्वात्रहाश्च<br>-                                                |
| क्रम           | राइ।दाणाइर                                                                        |
| क्ष्मग्रु द्धि | सन्तसे १।२।६।५।७।१०।११ ेस्थानोंमें शुभग्रह<br>और ३।६।११ में पापग्रह शुभ होते हैं। |

## यात्रामुहत्त

रेवती, अवण, इस्त, पुष्य, अखिनी, पुनर्वधु, ज्येष्ठा, असुराधा, धनिष्ठा और सृगशिए नवश्रमें पात्रा करना ग्रम है।

## सब दिशाओं में यात्राके 'लिए नचत्रे'

इस्त, पुष्प, असिनी, अनुराधा वे नक्षत्र वारों दिशाओंकी यात्रामें श्रुभ होते हैं।

## वार शूल और नचत्र शूल

ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार जौर शनिवारको पूर्व, पूर्वांमाहपद नचत्र और गुरुवारको द्विण, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्रको पश्चिम और मङ्गळ तथा दुधवारको उत्तराफाल्युनी नच्छमें उत्तर दिशाको नही बाना चाहिए। पात्रामें चन्द्रमाका विचार अवस्य करना चाहिए। दिशाओंमें चन्द्रमाका वास निम्म प्रकारसे बानना चाहिए।

#### चन्द्रवासविचार

मेष, सिंह भीर घन राशिका चन्द्रमा पूर्व दिशामें; चून, कन्या और मकर राशिका चन्द्रमा दिखा दिशामें; तुला, मिश्रुन और कुम्म राशिका चन्द्रमा पश्चिम दिशामें; कर्के; वृंश्चिक और मीनका चन्द्रमा उत्तर - दिशामें वास करता है।

# न**्चन्द्रंफले** =

सम्मुख चन्द्रमा धन काम करेनेवाका, द्विण चन्द्रमा मुख-सम्पत्ति हेनेवाका, एष्ट चन्द्रमा शोक-वाप देनेवाका और वाम चन्द्रमा धन नाम करेनेवाका होता है।

्यात्रा<u>ग्रह</u>त्तेचक

| नस्त्र | अधि० पुन० असु० सु० पु० रे॰ ह० अ॰ च० वे उत्तम हैं। रो०<br>उपा॰ उमा॰ उद्मा॰ पूगा॰ स्मे॰ सू॰ स॰ वे मध्यम हैं।<br>अ॰ कु॰ सा॰ बारखे॰ स॰ चि॰ स्वा॰ वि॰ वे निन्य हैं। |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तिथि   | हाहामाभावता <u>व</u> वावह ।                                                                                                                                    |

| -     | चन्द्रवासचक्र |       |         | सम        | यशूलचक        |
|-------|---------------|-------|---------|-----------|---------------|
| पूर्व | पश्चिम        | द्विण | उत्तर   | पूर्व     | प्रातः काक    |
| मेप   | सिशुन         | बुष   | 晾       | पश्चिम    | सायकाङ        |
| सिह   | नुका          | कन्या | वृक्षिक | <br>द्विण | संच्याद्वकांख |
| धन    | कुम           | मकर   | सीन     | डसर       | धर्षरान्त्रि  |

# दिक्शूलचक्र

| पूर्व  | द्चिष | परिचम   | <b>ত'লং</b> |
|--------|-------|---------|-------------|
| ঘ০ হাত | बु०   | स्॰ गु॰ | र्सं० बु०   |

#### योगिनीचन

| Ã.  | आ०   | द्ध  | <b>\$</b> 6°,~ | <b>हर्ष</b>    | , बीं० | उ॰    | ई०   | दिशा   |
|-----|------|------|----------------|----------------|--------|-------|------|--------|
| £13 | £183 | १३।५ | 25/8           | १श्वा <b>६</b> | ให้เล  | 3 ol∮ | ∮ol⊏ | त्तिथि |

## गृहनिर्माणग्रहुर्च

सृगशिर, पुष्य, अनुराधा, घनिष्ठा, शतिभवा, वित्रा, इस्त, स्वाती, रोहिणी, रेवती, उत्तराफाल्युनी, उत्तरापादा, उत्तरामाद्रपद इन बच्दोर्से, चन्द्र, हुच, गुरू, शुरू, शनि इन वारोंसे और द्वितीया, तृतीया, पक्षमी, ससमी, दशमी, प्रकादशी, त्रयोदशी इन तिथियोंसे गुहत्सम श्रेष्ठ होता है।

# गृहारम्भमुहूर्च चक्र

| ন্বুদ্ন | सुरु युरु बजुरु उसार्व उसार हमारु घर घर चिरु हर स्वार रोर रेर                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वार     | र्च० हु० हु० हु० हु०                                                                                                                    |
| तिथि    | रिहापाणात्र वाहराहरू।                                                                                                                   |
| मास     | वै॰ आ॰ सा॰ पौ॰ फा॰                                                                                                                      |
| कुरन    | २।इ।५।६।६।११।१२                                                                                                                         |
| জানগুৱি | शुमग्रह सम्बक्षे ११४१०।१०१५।६ इन स्थानोंमें पूर्व पापमह १।६।११। इन<br>स्थानोंमें मुम होते हैं। मा१२ स्थानमें कोई भी बह नहीं होता चाहिए। |

## नुतनगृहप्रवेश<u>ग्रह</u> च

उत्तरासाहपद, उत्तराकाव्युनी, उत्तरावादा, रोहिमी, सगियरा, विवा, अनुराधा, रेवती इत नवझें-में, चन्द्र, बुध, गुरु, गुरू, शिन बारोमें और द्वितीया, चृत्तीया, पश्चमी, पश्ची, सन्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इन तिथियोमें गृहमवेश करना ग्रुस है।

# न्तनगृहप्रवेशस्ह<sub>र</sub> चक

| নবঙ্গ      | डसा॰ उपा॰ रो॰ स्ट॰ विं॰ अनु० रे॰                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चार        | र्चं० हु० गु० गु० गु०                                                                                                                                  |
| तिथि       | राह्मपाद्माना १ व । १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                  |
| <b>छ</b> श | रापादा १ इन्हम हैं। १।६।६।१२ मध्यम हैं।                                                                                                                |
| कानशुद्धि  | लग्नले ११२१६१७।६११०।११ इन स्थावितिंशुमब्रह शुम होते हैं। ६।<br>६१११ इन स्थानोंमें पापब्रह शुम होते हैं। ४१८ इन स्थानोंमें कोई ब्रह<br>नहीं होना चाहिए। |

# बीर्णगृहप्रवेश मृहू च

शतभिष, पुष्य, स्वाती, धनिष्ठा, विन्ना, अनुराषा, सृगशिर, रेवती, उत्तराफाल्युनी, उत्तरापाटा, उत्तरामाहपद, रोहिणी इन वक्त्रोंमें चन्द्र, हुध, गुरू, शक, शनि इन वारोंमें और हितीया, एतीया, पबसी, पश्ची, सहसी, दशमी, एकादशी, हादशी, त्रवोदशी इन तिथियोंमें कीणगृहप्रवेश करना शुस है।

## जीर्णगृहप्रवेश<u>ग्रह</u>चेचक

| नक्षत्र | श॰ पु॰ स्वा॰ घ॰ चि॰ शृ॰ सनु॰ रे॰ उसा॰ उका॰ उपा॰ रो॰ |
|---------|-----------------------------------------------------|
| बार     | चं बु बु बु बु ब                                    |
| तिथि    | सामामामा<br>रामामामामामामामामामामामामामामामा        |
| मास     | का० सार्ये० आ० मा० सा० वै० ज्ये०                    |

# शान्तिक और पौष्टिक कार्यका मुहूर्च

अधिनी, पुष्य, इस्त, उत्तराफाल्युनी, उत्तरापाड़ा, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, रेवती, जवण, धनिष्ठा, व्यतिमप, पुनर्वेद्ध, स्वाती, अनुराधा, मधा इन चलुजेर्से, रिक्का ( शाशाश ), जष्टसी, पूर्णमासी, असावस्था इन विथियोंको होड अस्थ तिथियोंसे और रिव, सङ्गळ, श्राव इन वारोंको होड शेप वारोंसे शान्तिक और पौष्टिक कार्य करना श्रुम है।

## शान्तिक और पौष्टिक कार्यके मुहुत्त का चक

| नचन्न | क्ष० पु० ह० उपा० उसा० उसा० रो० रे० त्र० ४० श० पुन०<br>स्वा० अञ्च० म० |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| बार   | चं हा गुः गुः                                                        |
| तिथि  | साहामाणा १० ११।१२                                                    |

# हुँआ खुदवानेका **ग्र**ह्च

हस्त, अनुराधा, रेवती, उचराकास्मुनी, उचरापादा, उचरामाद्रपद, धनिष्ठा, शतमिप, सवा,रोहिणी, पुण्य, मृराशिर, एवाँपादा इन नचर्त्रोमें, हुध, शुरू इन वारोंमें और रिका (२१६११४) होड सभी विधियोमें श्रम दोता है।

# कुँमा बनवानेके ग्रहर्तका चक

| नवश  | इ० अनु० रै॰ उफा॰ डपा॰ उसा॰ | Ao a | ० स० | रो० | पु॰ | सु० | पूपा० |
|------|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| वार  | द्वे॰ ग्रे॰                |      | 1    |     |     |     |       |
| वियि | राहापाकाश्वाश्वाश्वाश्य    |      |      |     |     |     |       |

## दुकान करनेका ग्रहर्च

रोहिणी, उत्तराफाश्युनी, उत्तरापाड़ा, उत्तरामाद्धपद, इस्त, युष्म, विश्वा, देवती, अनुराया, स्थाधिर, अश्विनी इन नणजोर्मे तथा शक्र, बुच, गुक, क्षोम इन नारीमें, बीर रिक्ता, समावस्था छोड शेप विधियोमें दुकान करना ग्रम है।

# दुकान करनेके ग्रहूर्चका चक्र

| নবঙ্গ | रो० उपा॰ उसा॰ उफा॰ ह॰ पु॰ चिं॰ रै॰ अंतु॰ सु॰ अस्वि॰ |
|-------|-----------------------------------------------------|
| वार   | शु ॰ बु॰ गु॰ सो॰                                    |
| तिथि  | नादामाणाव ०१३२।१६                                   |

# बड़े-बड़े व्यापार करनेका मुहूर्च

इस्त, पुष्य, उत्तराफाल्युची, उत्तरासाह्रपद, उत्तराबादा, चित्रा हम नवत्रोमें, शुक्र, हथ, गुरु हम बारोंमें और द्विशीया, तृतीया, पंचमी, सस्तमी, प्कादमी, त्रवोदशी, इन तिथियोमें बढे बढे व्यापार सम्बन्धी कारोबार करना शुभ है।

# बद्दे-बद्दे व्यापारिक कार्य करनेके मुहूर्तका चक्र

| नक्षत्र | ह० दु० उफा॰ उमा० रुपा० चि० |
|---------|----------------------------|
| वार     | बै॰ ग्रे॰ झ॰ <sub>!</sub>  |
| तिथि    | राश्याजाशश्                |

# वस्र तथा आसूषण प्रहण करनेका मुहूर्च

रेवती, उत्तराफाक्ष्युनी, उत्तराषाड़ा, उत्तराभाद्मपद, रोहिणी, अश्विनी, हस्त, विद्या, स्वाती, विशासा, अनुराषा, पनिष्ठा, पुष्प और पुनर्वेद्ध नद्दश्रमें, सोम, मगळ, गृति, इन दिनोको छोच शेप दिनोंमें नौर रिकाको छोड शेप तिथियोमें नदीन वस्त्र तथा आसूपण धारण करना ग्रास है।

# वस और आभूषण भारण करनेके मुहूर्चका चक्र

| नसत्र | रे॰ उक्ता॰ उपा॰ उमा॰ रो॰ अश्वि॰ इ॰ चि॰ स्था॰ वि॰ अनु॰<br>घ॰ पु० पुम्॰ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| वार   | बु॰ गु॰ शु॰ र॰                                                        |
| तिथि  | राह्मपाणामा१०।११।१२ १६।१५ -                                           |

# जेवर बनवानेका ग्रहूर्च

रेवती, अखिनी, अवण, धनिष्ठा, श्रवित्तप, श्रुगहिर, पुष्य; धुनवैसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, वसरा-भाद्रपद, तसरापादा, उसराफाल्गुनी, स्वासी, त्रीहिणी और त्रिपुष्कर योगका नसन्न, तथा शुभ वारोंमें जेवर बनवाना श्रम है।

# जैवर वनवानेके मुहूर्चका चक

| नचत्र | रे॰ अ॰ अ॰ घ॰ श॰ श॰ पु॰ पुन॰ सनु॰ ह॰ चि॰ उक्ता॰<br>उपा॰ उमा॰ स्वा॰ रो॰ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| वार   | सो॰ बु॰ गु॰ शु॰                                                       |
| तियि  | राह्मप्रकामात्रकोत्रशत्रहात्रप                                        |

## नमक बनानेका मुहूर्च

भरणी, रोहिणी, अवण इन नचत्रोमें शनिवारको नमक बनाना श्रम है।

## नमक बनानेके मुहूर्चका चक्र

| नसन्न | म॰ रो॰ भ॰मतान्तरसे अस्वि॰ पु॰ह॰ |
|-------|---------------------------------|
| बार   | श॰ मतान्तरसे र॰ मं॰ हु॰         |
| तिथि  | इतिहासमानामादाउ   ११११३         |

## राजा या मन्त्रीसे मिलनेका ग्रहुत्त

अवण, धनिष्ठा, उत्तरापादा, उत्तरामाद्रपद, उत्तराफाल्युनी, सुगश्चिरा, युव्य, अनुराया, रोहिणीः रेवती, मरिवनी, वित्रा, स्वाती इन नदर्शमें भीर रवि, सोस, बुध, मुद, शुक्र इन वारोंसे राजा या सन्त्रीसे सिलना ग्राम है।

#### राजासे मिलनेके मुहूर्चका चक्र

| नचत्र | श्र॰ घ॰ उपा॰ उफा॰ उसा॰ सृब्यु॰ सञ्जु॰ रो॰ रे॰<br>अस्टि॰ चि॰ स्वा॰ |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| वार   | र० सो० ह० गु॰ शु •                                                |
| तिथि  | राहेप्पाणा १ १ । १ ३                                              |

## बगीचा लगानेका मुहुर्च

शतमिप, विशासा, सूछ, रेवती, चित्रा, अनुरावा, मृगश्चिर, उत्तराकान्तुनी, उत्तरापादा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, अश्विनी, पुट्य इन नसन्नोंमें तथा शुक्र, सोस, बुध, गुरु इन वारोंमें वरीचा छगाना सुस है।

#### बगीचा लगानेके मुहूर्चका चक्र

| मास     | वै० आ० मार्गे० का॰ फा॰                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| नक्षत्र | श्र० वि० सूव रेव चिव सत्तुव सृव तपाव तसाव तसाव रोव हव<br>संख्रि पुरु |
| बार     | सो॰ बु॰ गु॰ शु॰                                                      |
| त्तियि  | राह्यपाणाद्वेश १ १११२ । १ द्वार प                                    |

## इथियार बनानेका मुहूर्च

कृत्तिका, विशाखा इन नक्षत्रोंमें तथा संगळ, रवि, श्रावि इन वारोंमें और श्रुध प्रहोके उद्योगें शक्ष निर्माण करना श्रुभ होता है।

# इथियार बनानेके मुहूर्चका चक्र

| नचत्र | कु॰ वि०  |
|-------|----------|
| वार   | म० र० श० |

# इथियार घारण करनेका मुहूर्च

पुनर्वेषु, पुष्प, इस्त, विश्वा, रोहिणी, सुगशिर, विशासा, अनुराघा, व्येष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा-माद्रपद, उत्तरापाढ़ा, रेवती, अधिवनी इन मक्षत्रोंमें, रथि, शुक्र, गुरु इन वारोंमें और रिका ( १।३।१४) को होड शेष तिथियोंमें हथियार घारण करना शुम है।

# इथियार धारण करनेके मुहूर्त्तका चक्र

| नक्षत्र | पुन० पु० इ० चि० रो० स० वि० अनु० वये० उफा०<br>उपा० उसा० रे० अखि० |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| वार     | र० ग्रु॰ ग्रु॰                                                  |
| तिथि    | सामामामामामा                                                    |

# रोगमुक्त होनेपर स्नान करानेका मुहूर्च

दचराफावशुनी, उत्तराबाड़ा, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, आरकेवा, पुनर्बंद्ध, स्वाती, मवा, रेवती इन नक्षत्रोंको क्षोव वक्षत्रोंमें; रवि, संगळ, गुरु इन वारोमें और रिकादि विधियोंमें रोगीको स्नान कराना शुम है।

# रोगीको स्नान करानेके ग्रहूर्चका चक्र

| न <b>प</b> न्न | स्र० स० कृ० मृ० सा० पु०पुत्त० पृक्षा० पृता० पृता०<br>स्र० स० स० ह० चि० वि० सजु० स्रो० स् |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| चार            | र० मं ० गु०                                                                              |
| तिथि           | 8 8 38 3 4 19 33 3                                                                       |
| छाम            | 11818130                                                                                 |
| তমযুদ্ধি       | चन्द्रमा निर्वेठ हो १।४।७।१०।६।५।२ इन स्थानोंमें<br>पापअह हो ।                           |

## कारीगरी सीखनेका ग्रहुत्त

उत्तराफास्मुनी, उत्तरापादा, उत्तराभाद्मपद, रोहिणी, स्वावी, पुनर्वेषु, अवण, धनिष्ठा, श्रविमप, इस्त, अदिवनी, पुरंप, अभिजित, सुगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा; इन नवलींमें श्रुम वार और शुभ तिथियोंमें कारीगरी सीमना शुम होता है।

## कारीगरी सीखनेके मुहूर्चका चक्र

| নধ্য | उफा॰ तमा॰ तपा॰ रो॰ स्वा॰ पुन॰ श्र॰ श्र॰ श्र॰ ह॰ श्रवि॰<br>पु॰ श्रमि॰ सु॰ रे॰ चि॰ अनु॰ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| वार  | सो॰ दु॰ गु॰ गु॰                                                                       |
| तिथि | राह्यपानादाव वा उर्वे वहा विष                                                         |

## पुल बनानेका शहूर्च

उत्तराफार्ग्यनी, उत्तरापाड़ा, उत्तराभाद्गपद, शेहिणी, स्वाती, सुगग्रिर इन नश्वश्नोमें, गुरु, वानि, रिव इन वारोंमें और स्थिर क्षमोमें पुरु क्वाना ग्रुम है।

# पुल बनानेके मुहूर्चका चक्र

| ন্ত্র | उफा॰ उपा॰ उमा॰ रो॰ स्वा॰ सृ॰ |
|-------|------------------------------|
| वार   | गु॰ ग्र॰ र॰                  |
| विधि  | गुड्डवचमें राहापानाश्वाशशाहर |
| छम    | राष्ट्रा ३ १                 |

#### खटिया बनवानेका महर्त्त

रोहिणी, उत्तराफाल्युमी, उत्तरामाडपर, उत्तरापाड़ा, इस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, असिनी इन नक्त्रीमें द्वाम बार और द्वाम बोगके होनेपर खटिया बनाना क्रम होता है।

## खटिया निर्माण मुहुर्च चक्र

| गचन्न | रो॰ उपा॰ उसा॰ उमा॰ इ॰ पु॰ पुन॰ श्रनु॰ शक्ति॰ |
|-------|----------------------------------------------|
| वार   | सो॰ दु॰ गु॰ शु॰ सतान्तरसे र॰                 |
| तिथि  | राहापाणा १ ०११ १११३                          |

## ऋण हेनेका ग्रहत्त

स्त्राती, पुनर्बसु, विशासा, पुष्य, अवण, धनिष्ठा, शतस्यि, अश्विनी, मृगशिर, रेवती, चित्रा, असु-राषा इन नक्षत्रोमें ऋण छेना शुम हैं। इस्त नक्षत्र, बृद्धि योग, रविवार इवका स्थाग अवस्य करना चाहिए।

#### केवल झानगरन चूडामणि

# ऋण छेनेके ग्रहूर्चका चक

| বদ্বস্থ                 | स्वा॰ पुन॰ वि॰ पु॰ अ॰ घ॰ ग्र॰ अधि॰ सु॰ रे॰ वि॰ अतु॰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| बार                     | सो॰ गु॰ शु॰ बु॰                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| तिथि                    | 115151814101511011111111111111                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <del>क्स</del> ११४१७।३० |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| खानशुद्धि               | पादाश इन स्थानोंमें प्रह अवस्य हों                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

वर्षारम्ममें हल चलानेका मुहूर्च

सूक, विद्याला, सवा, स्वाती, पुनर्वेसु, अवण, धनिष्ठा, शत्विमय, उत्तराफाल्युनी, उत्तराभाद्रपद, श्रतरायाद्दा, रोहिणी, सुगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इस्त, अधिनी, पुज्य, अभिनित इन नच प्रोंमें हळ चकाना शुम है।

# इल चलानेके मुहूर्चका चक्र

| नवत  | मू० वि० स० स्वा० पुस० ऋ० च० स० उफा० उसा०<br>उषा० रो० स० रे० वि० सतु० इ० सहिव० पु० समि० |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| वार  | सो॰ म॰ हु॰ गु॰ बु॰                                                                     |
| विधि | क्षात्रात्राव व । ३३।३२।३३।३ <i>५</i>                                                  |
| क्रम | राहादादा १२                                                                            |

## बीज बोनेका मुहूत्त<sup>°</sup>

मूळ, मघा, स्वाती, धनिष्ठा, उत्तराष्ट्राज्यां, उत्तरामाद्रपद, उत्तरापादा, रोहिणी, मुगश्रिर, रेवती, चित्रा, मनुराधा, इस्त, अश्विनी, पुष्प इन नक्षत्रोंमें बीज बोचा खुम है।

#### बीज बोनेके ग्रहर्चका चक्र

| नक्षत्र | मू० स॰ स्वा॰ घ॰ उमा० उमा० उपा॰ रो॰ छ॰ रे॰ चि॰<br>सञ्जल इ॰ सम्रि॰ पु॰ |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| वार     | सो॰ बु॰ गु॰ शु॰                                                      |
| तिथि    | राह्माना१०।११।१२।१५                                                  |

# फसल काटनेका सहूच<sup>°</sup>

पूर्वांसाद्रपद, इस्त, कृतिका, घनिष्ठा, अवण, मृगशिर, स्वाती, मधा, उत्तराफाल्युनी, उत्तरासाद्रपद, उत्तरावादा, पूर्वांवादा, मरणी, निश्चा, पुष्य, सूळ, ज्येष्ठा, आर्द्रो, आरळेवा इन नव्हतींमें सोम, हुथ, ग्रुरु, शुक्र, रवि इन वारोंमें, स्थिर क्झोंमें तथा सुम तिथियोंमें फसक काटना सुम है।

# फसल काटनेके मुहूर्चका चक्र

| मसूत्र | प्सा० ह० कृ० घ० छ० स्व० स्वा० स० उद्या० उसा० उपा०<br>प्पा० स० वि० पु० स्व० व्ये० सा० बारुके० |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| वार    | र० सो॰ दु॰ गु॰ शु॰                                                                           |
| तिथि   | रारापाण्यसम्बद्धाः वात्रशास्त्रात्रम्                                                        |
| स्रान् | श्रादा११                                                                                     |

# नौकरी करनेका ग्रहृच

इस्त, वित्रा, अनुराधा, रेवती, अरिवनी, सूर्याग्रर, युष्प इन नवजीमें, ब्रुष, गुरु, शुक्ष, रवि इन धारोमें और ग्रुस तिथियोंमें नौकरी करना शुम है।

## नौकरी करनेके मुहर्चका चक

| नसम  | ह० चि० अनु० रे० असि० सु० पु० |
|------|------------------------------|
| षार  | इ० गु० ग्रु॰ र॰              |
| तिथि | राहापाना२०।११।१६             |

# मुकद्मा दायर करनेका मुहूत्त<sup>°</sup>

ज्येष्ठा, आर्द्रों, भरणी, पूर्वांपाइ।, पूर्वांभाद्रपद, पूर्वांप्रास्तुनी, सूछ, आरकेपा, सधा इन नवजींमें, पूर्तीया, ब्रष्टमी, त्रयोदगी, प्रक्रमी, इश्रमी, पूर्वंभासी इन तिथियोंमें और रवि, ज्ञय, गुरु, गुरू इन वारोंमें सुकद्मा दायर करना घुम है।

# मुकद्मा दायर करनेके ग्रहूर्चका चक्र

| <b>ন</b> শ্বন্ন | त्ये <b>० आ० स॰ प्</b> पा॰ प्सा॰ प् <b>सा० स्</b> ० सार्छे॰ स॰                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वार             | र॰ वे॰ ग्र॰ छ॰                                                                                                                                             |
| तिथि            | द्दीषामा १ ०११ दे १ १ थ                                                                                                                                    |
| क्रम            | देखिलामा १ १                                                                                                                                               |
| लग्नश्चि        | सूर्य, तुघ, गुक, शुक्क, चन्द्र वे ब्रह् ११४१७।१० इन स्थानोंमें पापब्रह<br>११६१९१। इन स्थानोंमें शुभ होते हैं, परन्तु अष्टममें कोई ब्रह नहीं होता<br>चाहिए। |

## 🖅 ज्वा पहननेका ग्रहुर्च

चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वामाहपद, पूर्वापादा, अनुराधा, व्येष्ठा, बारलेपा, मधा, मृगशिर, विशाखा, कृत्तिका, मूल, रेवतो इन वचत्रोंमें और बुध, शाम, रवि इन वारोंमें बूता पहनवा शुभ होता है।

## ज्ता पहननेके मुहूर्चका चक्र

| नचत्र | चि॰ उक्ता॰ प्षा॰ पूमा॰ अनु॰ स्पे॰ आरखे॰ म॰ स्॰<br>वि॰ कु॰ सृ॰ रे॰ |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 1     | बु० श० १०                                                         |

# औषघ बनानेका ग्रहुच

इस्त, अरिवनी, पुष्य, अवण, धनिष्ठा, शतिभए, मूरु, युनर्वसु, स्वाती, मृगशिर, विन्ना, रेवती, अनुराधा इन नचत्रोंमें और रवि, क्षोम, बुच, गुफ, शुक्र इन वारोंमें औषच निर्माण करना शुम है।

# औषध वनानेके मुहूर्चका चक

| नच्छ | इ॰ सरिव॰ पु॰ अ॰ ध॰ श॰ मू॰ पुन॰ स्वा॰ मृ॰ चि० रे॰ अनु॰ |
|------|-------------------------------------------------------|
| वार  | र० सो॰ बु॰ गु॰ शु॰                                    |
| तिथि | रामाणादा३०।११।१६।१५                                   |
| छन   | शरीक्षाताकाचा ३०।३३                                   |

#### मन्त्र सिद्ध करनेका ग्रहुर्च

उत्तराफ।स्तुनी, इस्त, अश्विनी, अवन, विद्याचा, सुपश्चिर इन नक्षत्रीमें;रवि, सोम, वुष, गुरु, गुरु इन बारोमें और द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, प्कादशी, प्रयोदशी, प्रणिमा इन तिथियोमें मंत्र सिद्ध करना ग्रुम होता है।

# मन्त्र सिद्ध करनेके मुद्दरीका चक्र

| नपत्र | उफा० इ० भरिषः अ० वि० मृ०  |
|-------|---------------------------|
| वार   | र॰ सो॰ हु॰ गु॰ शु॰        |
| तिथि  | राह्यपाणात्रवात्रवात्रह्य |

सर्वारम्भ मुहूर्च

कानसे बारहवाँ और भाठवाँ स्थान शुद्ध हो अर्थांत कोई अह नहीं हो सथा जन्म कान व जन्म राणिसे सीसरा, जठवाँ, दशवाँ, ग्यारहवाँ कान हो और शुम प्रहोकी दृष्टि हो सथा शुम अह युक्त हो, चन्द्रमा जन्म कान व जन्म राशिसे तीसरे, जठवें, दशवें, न्यारहवें स्थानमें हो तो सभी कार्य प्रारम्भ करना शुम होता है।

# मन्दिर निर्माणका मुहूर्च

मूल, आइलेपा, विशासा, हात्तिका, पूर्वामाद्रपद, पूर्वापादा, पूर्वाफाल्युनी, भरणी, मघा इन नस्त्रीं में तथा मगल और बुद्धवारको मन्दिरके लिए जींब खुद्वावा श्रम है। बींब खुद्वाते समय राहुके सुस्का त्याग करना आवश्यक है कर्बांत् राहुके पृष्ठमागसे नींब खुद्बाना चाहिए।

र राहुकी दिशाका ज्ञान—धनु, वृश्चिक, यकरके सूर्यमें पूर्व दिशामें, कुम्म, मीन, मेवके सूर्यमें दिशामें, वृप, मिचुन, कर्कके सूर्यमें पश्चिम दिशामें एव सिंह, कन्या, तुलाके सूर्यमें उत्तर दिशामें राहुकां मुख रहता है। सूर्यकी राशि पचागमें लिखी रहती है।

पुनर्वेस, पुष्य, उत्तराफाल्युनी, उत्तरामाह्नपद, उत्तराषाडा, मृगक्तिर, अवण, अरिवनी, चित्रा, विशाला, भार्झी, इस्त, रोहिणी और घनिष्ठा इन नक्त्रोंसें, द्वितीया, युतीया, पंचमी, सन्तर्मी, एकादशी, त्रयोदशी इन तिथियोमें एक रचि, सोम, हुच, शुरू और शुक्र इन वारोंमें नींव मरना तथा विनास्त्रय निर्माणका कुछ कार्य आरम्य करना अष्ठ है।

#### प्रतिमा निर्माणके लिए मुहुर्च

पुष्य, रोहिणी, अवण, चित्रा, धनिष्ठा, बाहाँ, अध्विनी, उत्तराफास्तुनी, उत्तरापादा, इस्त, मृमशिर, रेवती और अनुराधा इन नक्षत्रोंसे सोस, गुरू, कुक और बुध इत वारोमें एवं द्वितीया, तृतीया, पचसी, सन्तमी, एकादशी और प्रयोदशी इन तिथियोंमें अतिसा बनवाना शुस है।

## प्रतिष्ठाका मुहुर्त

श्वरिवर्गा, मुगशिर, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्प, हस्त, उत्तराफाल्युनी, उत्तरामाह्यद, उत्तरापाद्गा, वित्रा, शवण, श्रनिद्या भीर स्वाति इन नमुत्रोंमें, सोम, सुध, गुर जीर सुक्ष इन नारोंमें एव कृष्णपणकी प्रतिपदा, द्वियोग और पत्यमी तथा सुक्ष एक्को प्रतिपदा, द्वियोग और पत्यमी, तथामी, तथामी और पूर्णिमा इन तिथियोमें प्रतिपदा करना सुभ है। प्रतिग्राके क्षिष्ठ कृष, सिंह, वृश्विक और कुम्म ये कान प्रोप्त हैं। कान स्थानसे अद्यममें प्राप्त विवाद विवाद करने सिंह किया प्रतिग्राके दिन शाशामा स्वात्य करने सिंह किया प्रतिग्राके करने सी उत्तर राशिके म वीं न हो।

#### होमाहृतिका ग्रह्त

गुक्छपणको प्रतिपदासे छेकर अभीष्ट तिथि तक गिनमेसे निसनी संस्था हो, उसमें पुक और जोडे ! फिर रिवधारसे छेकर इष्टवार तक गिनमेसे जितनी संस्था हो उसको भी उसीमें जोडे । को संर्पा आवे उसमें चारका भाग दे । विद तीन या क्रूच्य ग्रेप रहे तो अगिनका वास प्रध्यीमें होता है, यह होभ करमेवाछेके छिप उत्तम होता है। और यदि पुक ग्रेप रहे तो अगिनका वास आकाशमें होता है, इसका फल प्राणींको नाम करनेवाछा कहा गया है। हो शेपमें अगिनका वास पातालमें होता है, इसका फल अर्थ नाशक बताया गया है। इस प्रकार अगिन वास देखकर होम करना चाहिए!

# परिशिष्ट [२]

#### जन्मपत्री बनानेकी विधि

जन्मपत्रीका सारा गणित इष्टकाळपर चळता है, अतः पहछे इष्टकाळ बनानेके नियम दिये जाते हैं।

स्पोंदपसे छेकर जन्मसमय तकके कालको इष्टकाल कहते हैं। इसके बनानेके लिए निम्म पाँच नियम हैं---

१-सूर्योदयसे जेकर १२ वजे दिनके भीतरका जन्म हो तो जन्मसमय और सूर्योदय काठका सन्तर कर शेपको ढाई गुना (२३) करनेसे घटमादिरूप इष्टकाळ होता है ।

१। १६ स्वॉदय-पद्मागमें किसा है

३ । १४ इसे ढाई गुना किया तो

 $\xi + \frac{6}{5} = \frac{2}{3} \circ \frac{2}{3} \circ \times \xi = \frac{2}{5} \circ =$ 

२—१२ वजे दिनसे छेकर सूर्यास्तके अन्दरका जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्तकासका अन्तर कर शेपको ढाई गुना कर दिनमानमें घटा देनेसे इष्टकाल होता है।

चदाहरण — वि० स० २००३ फालाुनसुदी ७ गुस्वास्को २।३० दिनका जन्म है। अतः ५। ४४ सर्वास्तर्मेन्दे

२। ३० जन्मसमयको घटाया

है। १४ इसका समातीय रूप है 🕂 हैई 🗕 हैं 🖰 🛠 है = हैए = हाप हुआ । रहा हिन दिनसानमें

म। ५ आगत फकको बटाया

२०। ३३ सर्थात् २० घटो ३३ एक इष्टकाल हुआ।।

२---स्यरितसे लेकर १२ वजे रातके भीतरका जन्म हो तो सन्मसमय और स्यरित कालका अन्तर कर शेषको डाई गुना कर दिनमानमें जोड देनेसे दृष्टकाल होता है।

चदाहरण—वि० सं० २००३ फाल्गुच सुदी ७ शुरुवारको रातके १० वनकर ३० मिनटपर जन्म हुआ है।

> वतः १०।६० बन्म समयमें से ५ । ४६ सूर्यास्तको बटावा

४ । ४६ इसका सजातीय रूप किया तो ४  $+\frac{7}{45} = \frac{3}{5}$  $\times$   $\frac{7}{3} =$ 

२८। १८ दिनमानमें

११। ५५ सागत फलको जोटा

४०। ११ इष्टकाल हुआ।

४—रातके १२ वजेके वाद बौर सूर्योदयके पहलेका जन्म हो तो जन्मसमय और सूर्योदय कालका अन्तरकर शेपको ढाई गुनर कर ६० वटीमें बटानेसे इष्टकाल होता है। उदाहरण—छ० २००३ फालगुन सुदी ७ गुरुवारको रातके ४।३० पर जन्म हुवा है।

अत. ६। १६ स्वॉद्य काळमेंसे
 १। ३० बन्म समयको घटाया
 १। ४६ इसका सम्रादीय कप किया १ + रूँ के = १०० मेंसे
 १०। ० मेंसे
 १। १५ हाकाळ हुना।

५—स्यॉदयसे छेक्ट जन्म समय तक निसना बण्टा, भिनटात्मक काछ हो, उसे डाई गुना (१३) कर डेनेपर इष्टकाछ होता है।

उदाहरण—सं० २००३ फारतान सुदी ७ गुरुवारको दोपहरके ४।४८ पर कम्म हुआ है। अत∙ स्पोंदयसे छेकर जन्म समय तक १० वण्टा ४२ मिनट हुआ, इसका दाई ग्रामा किया तो २९ घटी ४५ पछ इप्टकाल हुआ।

विरोप—विश्वपञ्चाद्वसे या छेखककी 'कारतीय ज्योतिप' मामक पुस्तकके बाबारसे देशान्तर और वेछान्तर सस्कार कर इष्ट स्थानीय इष्टकाछ बना छेना चाहिए। जो वपर्युक्त क्रियाओंको नहीं कर सकते हैं, इन्हें पहछेवाछे नियमोके बाधारपरसे इष्टकाछ बना छेना चाहिए, किन्तु यह इष्टकाछ स्थूछ होता।

#### मयात और भगोग साधन

यदि इष्टकारुसे जन्म नचन्नके बटी, पर्क कम हों तो जन्मनक्षत्र गत और भागामी नचन्न जन्म-नचन्न कहरूता है तथा जन्मनक्षत्रके बटी, पर्क इष्टकारुके बटी, प्रकोसे अधिक हों तो जन्मनक्षत्रके पहलेका नचन्न गत और जन्मनक्षत्र ही वर्तमान वा जन्मनचन्न कहरूता है। यत नक्षत्रके बटी, प्रकोको ६० मेंसे घटाकर जो आमे उसे हो जाह रचना चाहिए, एक स्थानपर इष्टकारुको बोच देनेसे भयात और त्सरे स्थानपर जन्म नक्षत्रको जोड देनेपर मधोग होता है।

सद्द्वाहरण—इष्टकाछ ५५१६५ है, जन्मनक्षत्र कृतिका ५१।५ है। यहाँ इष्टकारूके घटी, परू, कृतिका अन्यनवृत्रके घटी, पर्कोसे अधिक हैं, अतः कृतिका गत और रोहिणी जन्मनवृत्र कहलायेगा।

E o l o

५१।५ गत नचन्नको घटाया प्राप्त इसे दो स्यानीम रखा

2213

4144

५५।३५ इष्टकाळ जोडा

**५६।३५ रोहिणी न<del>पत्र</del> जो**ढा

४।३० मयात [यहाँ ६० का माग वेकर शेप प्रहल किया है] ६५।२० मसीम रोहिणी

सभोग ६५ घटी तक मा सकता है, इससे अधिक होनेपर ६० का भाग देकर लब्ध छोड दिया जायगा। कही-कहीं भयातमें ६६-६४ घटी तक प्रहण किया जाता है।

#### बन्मनचत्रका चरण निकालनेकी विधि

अभोगर्में ३ का भाग देनेसे एक चरणके वटी, परू आते हैं। इन वटी पर्लोका मयावर्मे भाग देनेसे जन्मनचत्रका चरण आता है।

सदाहरण—६५/१० ससीरासें - ४ = १६/१० एक चरणके वटी पछ । ४/१० सवातमें - १६/१० वहाँ साग नहीं गया, अतः प्रथम चरण माना जायगा । इसिछिए रोहिणीके नक्षत्रके प्रथम चरणका बन्म है । शतपदचक्रमें रोहिणी नचन्नके चारों चरणके अचर दिये हैं, इस बाठकका नाम उनमेंसे प्रथम अचरपर माना जायगा, अतः 'ओ' अचर राशिका नाम होगा ।

#### बन्मलग्न निकालनेकी सुगम विधि

जिस दिनका कम बनाना हो उस दिनके स्वंके राशि और अश प्रश्नाहमें देखकर किस केने चाहिए। भागे दी गईं कम्मसारिणीमें राशिका कोष्ठक वार्थी भोर तथा अंशका कोष्ठक करारी भागमें है। स्वंके जो राशि, अंश किसे हैं उनका फळ कम्मसारिणीमें—स्वंकी राशिके सामने और अंशके नीचे जो अंक सक्या मिळे उसे इष्टकाकमें जोव दे, वही योग या इसके छगभग सारिणीके जिस कोष्ठकमें हो उसके वार्थी और राशिका अंक और करर अशका अक होगा। ये कम्मके राशि, अंश आयेंगे। जैराशिक द्वारा कका, विकला-का प्रमाण भी निकाला जा सकता है।

चदाहरण—सं० २००३ फाल्युन सुदी ७ गुरुवारको २३।१३ इष्टकाळका कान निकालना है। इस दिन सूर्य १० राधि १५ अश १७ कला ३० विकला लिखा है। जनन सारिणीमें १० राशिके सामने और १५ अंशके नीचे ३७।१७।१७ अंक मिले। इन सकोको इष्टकालमें बोच दिया।

५७।१७।१७ सारिणीके अंकॉर्से

२३।१३।० इष्टकाळ खोटा

२०।३०।९७ अन्तिम संस्थामें ६० का माग देनेपर जो उठव बाता है वसे छोड देते हैं।

इस योगको पुनः छन्तसारिणीर्में देखा तो उक्त बोगफळ कहीं नहीं मिठा, किन्द्र हसके आसन्न २०।२६।६ संक २ राशिके सामने बौर १६ जंगके नीचे मिळे; असः छन्न ३।१६ माना जायगा।

# लग्नसारिणी

| _          | -   |      |      | _        | 1             |      |     | 1   | 1    |     |     | _         |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            | _     |      |      |              |      | Ī          | 1     | ,      |
|------------|-----|------|------|----------|---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----------|-----|----------|-----|---------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|-----|------------|-------|------|------|--------------|------|------------|-------|--------|
|            |     | 0    | 9    | a.       | 24            | S    | g   | Ę   | 9    | ,   | ą   | 90        | 3 2 | 13       | 93  | 3.8           | 94          | 98         | 30         |           |       | ą o |            |       |      |      | 54           | ₹ ¶  | २७         | २८    | 9.8    |
| Г          | _   | 8    | P    | 3        | 3             |      | 3   | 2   | 3    | 30  | 3   | .8        | 8   | 8        | 8   | .8            | 8           | 8          | ч          | ષ્        | ų,    | ų   | ų          | 4     | ų    | Ę    | Ę            | 1    | Ę          | Ę     | Ę      |
| à          | . ' |      | u ta | u        |               |      | 2 = |     | 8.8  |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      |      | 11           | 12   | ₹=         | 3 19  | 88     |
| ۳'         |     |      |      |          |               |      |     |     | Ę    |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      |      |              |      |            |       |        |
| _          | _   | _    | _    |          |               |      |     |     |      |     | _   | _         | _   | -        | -   | _             | _           | _          | _          | -         | _     | _   | _          | _     | -    | _    | _            | -    | _          | -     |        |
| ł          |     | Ę    | ø    |          |               |      | - 1 |     | 9    | 1 1 | 1 1 |           | 5   |          |     | 1             | 8           |            | 8          | , T       | 1 7   | 30  | I - I      |       | ١.   | 10   |              | ٠.   | 1 -        | 33    | 33     |
| ्र्व       | 3   | 48   | ₹    | 15       | 53            | ξo   | ₹ ₹ | 88  | 45   | 9   | 3 9 | ₹₹        | ३५  | 84       | 48  | .8            | 18          | 58         | 83         | 83        | પર્   | 1   | 8\$        | 3 8   |      |      | ŧ .          |      |            |       |        |
| ı          | -   | 48   | 45   | 8\$      | 80            | 45   | પ.ફ | 11  | 58   | 80  | 3   | ક્ષ       | 85  | ₹8       | 48  | ३७            | 2 4         | 8          | ષર્        | 88        | 85    | 85  | 84         | 43    | 0    | 38   | <b>1</b> 2 0 | 88   | 35         | 28    | a      |
|            |     | 11   | 113  | 93       | 52            | 55   | 12  | 15  | 12   | 23  | 93  | 33        | 93  | 93       | 38  | 3.8           | 98          | 98         | 38         | 94        | 94    | 14  | 94         | 14    | 9 8  | 96   | 9 8          | 94   | 16         | 98    | 90     |
| æ.         |     |      |      |          |               |      |     |     | 1    |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      | 15   | •            | ١.   | 1          | 45    | a      |
| )VI V      |     |      |      |          |               |      |     |     | 49   |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            | 28    |      | ٠,   |              | ı •  | 1 '        | ı     | 4 1    |
| _          | -   |      | 14   | 77       | 20            | 9.4  | -   | **  |      | -   | 9.7 | -         | -   | 23       | _   | 4             | 1           | **         | -          |           |       | -   | -          |       |      |      |              |      |            |       |        |
| ŀ          |     | 10   | 19   | 10       | 10            |      |     |     | 15   |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      |      |              |      |            |       |        |
| 和          | 8   | 21   | Şэ   | 88       | o ų           | 9    | 15  | ₹0  | 85   | પક્ | ષ્  | 19        | २८  | ₹€       | 41  | ₹             | 3.8         | २६         | ₹0         | 88        | 9     | 13  | ₹          | ર્પ   | 8 #  | 45   | 8            |      | ξę         |       |        |
|            |     | 13   | 88   | 18       | 88            | 65   | 44  | 35  | 3    | 35  | 33  | 8.8       | Þ۵  | کوا      | २५  | 45            | ३०          | 1          | ३्७        | Ę         | ĴФ    | 5   | ξø         | 10    | 84   | 8    | ₹0           | 48   | २२         | 80    | 33     |
|            |     |      |      |          |               |      |     |     | 5 6  |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      |      |              |      |            |       |        |
| ĝ.         | 9   |      |      |          |               |      |     |     | ą ų  |     |     |           |     |          |     |               |             |            |            |           |       |     |            |       |      |      |              |      |            | ٩ø    | 53     |
| 1          |     |      | 1,0  | 26       |               |      |     |     | ų,ų, | 9.3 | -   | Q         |     | ,,       |     | 2             |             |            |            | 20        | 2 2   | 9 2 |            | 63    | UR B | R    |              | 9 10 | 5 9        | 2 us  | 3.5    |
|            | _   | 58   | 4.0  | -        | 2,5           | 3.0  | 16  | 46  | 33   | 1   | 25  | 5 6       | -   |          |     | -             | 86          | <u>_</u>   | -          | -         | -     | =   | -          | 34    | -    | -    | -            | -    | 8 8        | -     | -      |
|            |     | 45   | रेन  | 3.5      | 3 5           | ₹ €  | 38  | 38  | 30   | ₹ 0 | ₹0  | ₹0        | ,३० | 10       | 153 | (33           | 31          | <b>Ę</b> 1 | ₹3         | ₹₹        | 24    | 23  | 44         | 4.5   | 14   | 44   | 4 7          | 44   | 34         | 2 2   | 2.0    |
| 型0         | ч   | 85   | 48   | 8        | 94            | २६   | 20  | 8=  | 0    | 11  | २२  | 33        | 88  | 44       | ĮĘ  | រុម           | 3=          | 3 €        | 40         | 1         | 15    | 2 3 | ąų,        | 84    | 40   | 8    | 3 8          | ₹0   | 8.1        | વર    |        |
| ĺ          |     | ٩ę   | 80   | 84       | 8 2           | ų a  | ५६  | იმ  | •    | ٨ş  | 1   | 5         | 35  | 8        | २०  | 98            | <b>ˈ</b> २≒ | 22         | है छ       | 85        | ខន    | 188 | 0          | 9     | 14   | 10   | ₹₹           | ąų   | 88         | 48    | 13     |
|            | _   | 3 9  | 3 9  | 1 2      | 3 12          | 94   | 34  | 30  | 30   | 34  | 3 4 | 3 8       | 3 € | 3 §      | 38  | 28            | 30          | 20         | <b>8</b> 0 | है        | है७   | ٩Ę  | <b>1</b> 5 | 35    | 25   | ğΞ   | 15           | 14   | Ęŧ         | 18    | 3.8    |
| ١.         |     | 6 15 | 9 8  | 3 10     | 20            |      |     | 22  | 3 8  | 94  |     | <u>''</u> | 4.2 | 3 0      | 23  | 43            | ۵, ا        | 9 8        | <b>2</b> 0 | 3.8       | 40    | 5   | 12         | 5.5   | 3 6  | 80   | 48           | 90   | 25         | ξĘ    | ષ્ટ્રપ |
| 4-         | `   | -    | 2 4  |          | 9 6           |      |     |     | 4    |     | 3.2 |           |     | 3 3      | ,   | 20            | 92          |            |            | 9         | 8 0   | u E | 3 kg       | 10 B  | 28   | 45   | D B          | uy   | ąų         | 40    | 8.9    |
| <b> </b> _ | _   | 33   | 28   | 15       |               | 34   | 2.3 | 84  |      | 61  | "   | -         | 70  | -        | -   | -             | -           | -          |            | =         | -     |     | -          |       | -    |      |              |      | -          | 9     | 914    |
| l          |     | Rá   | 80   | 80       | 80            | 90   | 80  | 88  | 88   | 88  | 81  | 83        | 85  | 85       | 85  | 85            | 84          | 85         | 84         | 85        | 8.6   | 84  | 84         | 8.6   | 8.8  | gg   | 88           | 8.8  | 8 %        |       |        |
| Į٠         |     | 40   | 5    | şe       | ₹ 8           | 88   | 48  | Ę   | 3 10 | ₹8  | 8 9 | d a       | 8   | 30       | 9 6 | 35            | 40          | 3          | 35         | 58        | 3,5   | 80  | 48         | 10    | 51   | 3.5  | 8.8          | 44   | U          | 15    | 44     |
| ı          |     | ą    | \$4  | =        | 80            | 98   | 88  | 35  | ષ્ફ  | 3,9 | 8   | ₹5        | 91  | કર્      | 9 € | 8.0           | 15          | 88         | 35         | 80        | 34    | 85, |            | 83    | 48   | 16   | ¥4           | 48   | 35         | 44    | 3.4    |
| -          | _   | γu   | 24   | 28       | 16            | 38   | 28  | 28  | 98   | 50  | 213 | 80        | 80  | 80       | ४८  | 82            | 85          | 85         | 85         | 82        | 38    | 88  | 88         | 88    | 88   | 88   | ď0           | 40   | 40         | A0    | १०     |
| a.         | =   | 90   | wa.  | 8        | 9 9           | ອນ   | 3 8 | 26  | 42   | -   | 9.2 | 20        | 29  | ųэ       | 5   | 13            | 23          | 3.5        | 88         | uų        | ų     | 94  | ξų         | ₹ ₹   | 88   | 48   | 4            | 16   | 99         | ŲΨ    | 84     |
| Γ-         | 7   |      |      | -        | 4 9           |      | 8 4 | . 3 | Ę    |     |     |           | 5.  | 0        | 99  | 9.2           |             | 9 4        | 219        | 90        | 5 6   | 28  | u ŝ        | 8     | 9 14 | 2 10 | 15           | 9 1  | Ę          | પ્યુપ | 81     |
| -          | _   | -7   | _    | •        | 13            |      |     | 14  |      | 0.4 |     | -         | 1   | _        |     | -             | -,          |            | 70.3       |           |       |     | 1010       |       | 9    | 64   | <u> </u>     |      | 50         | 1000  | 40     |
|            |     | 40   | 41   | 49       | 4             | 41   | u g | n 8 | ų,ą  | 44  | 43  | 44        | ષર  | 73 -     | 38  | 43            | 34          | 45         | 3          | 24        | 24    | 34  | - 6        | 28    | 30   | 34   | 9 6          | 36   | o e<br>eta | 8     |        |
| Ħ9         | ŧ   | 44   | 9    | 18       | 38            | 33   | 85  | 49  | 9    | 30  | २०  | 38        | ₹5  | 84       | 44  | 4             | 14          | 44         | <b>3</b> 3 | 80        | 65    | 4.0 | 4          | 18    | **   | 40   | 46           | 6.0  | 77         |       | [:]    |
|            |     | şə   | 1    | 3.5      | 90            | 14   | 48  | 38  | ₹ξ   | 88  | 1   | =         | 18  | 11       | 5   | 1             | 0.3         | १६         | 63         | 8         | 18    | 18  | 84         | २     | 35   | 48   | 40           | \$ 0 | 41         | _ <   | 31     |
|            |     | ųų   | u u  | 3        | uu            | wo   | vε  | u E | 48   | ųε  | 3,9 | 48        | U.E | 4.5      | 49  | 49            | 40          | 90         | 40         | ye.       | પછ    | ५७  | ٧Ę         | 45    | 45   | 45   | 45           | 45   | 45         | 45    | 48     |
| Ŀ.         |     | ş.   | 55   | 36       | 55            | ų >  | ۰   | 10  | 90   | 23  | 3 9 | 3         | 8.6 | 48       | 5   | \$            | 10          | a S        | 32         | 3 &       | 82    | પુષ | 3          | ŝ     | 30   | 85   | 33           | 3 8  | βÉ         | 48    | 1      |
| 41         | •   |      | 50   | 43       | 3 .           |      |     | .,  | 48   | 85  | > E | ,,        | u p | 3.5      | 13  | 40            | 90          | 48         | \$ 5       | 45        | २६    | 88  | 33         | પુષ્ટ | 3 6  | 44   | 9            | 58   | 49         | ₹     | ₹₹     |
|            | _   | Ľ    |      | -        | 1             | -    | -3  |     | 130  |     | -   | -         | -   | <u> </u> | -   |               |             |            |            |           |       |     | ,,         |       |      | ₹    |              |      | 7          | P     | ş      |
|            |     | 48   | ٤,   | 34       | 4.5           | પ્રફ | u & | 4.8 | 0    | ٥   | •   |           | 0   | . •      | L.  | ֓֟֟֟ <u>֟</u> |             | 1          | 1          |           | 1     |     |            |       |      |      |              | ٠,   | ٠,         | RU    | 60     |
| मा         |     | 5    | 14   | 3        | , <u>\$</u> 0 | 35   | 80  | 45  | 0    | 9   | 18  | 33        | 38  | 36       | 84  | 31            | 45          | 4          | 15         | 40        | 4.0   | 44  | 84         | 20    | 40   | ٠,   | 13           | 19   | . 9        |       | 3.     |
|            |     | પર   | 3 3  | 30       | 8=            | Ę    | 3 8 | 85  |      | 1=  | 80  | 48        | 135 | 85       | 88  | 5             | २५          | 45         | ş          | <b>₹1</b> | प्रदे | 1 5 | g o        | 8     | ९७   | 11   | ঽৼ           | _₹   | 45         | 0     | 48     |
| _          | _   | _    |      | <u> </u> |               | _    | _   | _   | _    | _   | _   | _         | _   | _        |     | _             | _           |            |            |           |       |     |            |       |      |      |              |      |            |       | _      |

## जन्मपत्री लिखनेकी विधि

श्रीमानस्मानवतु भगवान् पार्श्वनाथः प्रियं वो श्रेयो छत्तम्या चितिपतिगणैः सादरं स्तूयमानः । मर्त्वर्यस्य स्मरणकरणाचेऽपि सर्वे विवस्तन् -द्युख्याः खेटा ददतु कुशुळं सर्वदा देहभाजाम् ॥ आदित्याद्या ग्रहास्सर्वे सनचन्नाः सराशयः । सर्वान् कामान् प्रयच्छन्तु यस्यैषा जन्मपत्रिका ॥

श्रथ श्रीमन्तृपतिविक्तमार्कराज्यात् २००३ श्रुमसंवत्सरे हाश्चिषाह्वनहाके १८६८ श्रीवीरिनिर्वाण २४७३ संवत्सरे मासावां मासोचमे मासे श्रुमे फाल्युनमासे झुन्कपक्षे सहम्यां तियौ गुरुवासरे विश्व-पश्चोद्वाञ्चसरेण घट्याद्वाः ४७।३३ कृतिकानामनचन्ने घट्याद्वाः ५९।५ ऐन्द्रनामपोगे घट्याद्वाः १५।५६ पूर्वदेखे गरनामकरणे घट्याद्वाः २०।१ परदेखे बवनामकरणे घट्याद्वाः ४०।३३ श्रमहित्राचिष्ट घट्याद्वाः १६।१३ कुन्ममहृतर्ताखाः ३५ भोग्वांखाः १३ एवं युण्यतियौ पश्चाद्वाग्रुखौ द्यामहृतिरीचितकस्याणवत्या वेकायां इन्द्रीरनगरे विनन्नमाण घट्याद्वाः २८।७३ राजिन्नमाणं घट्याद्वाः ३१।१७ उभयम्माण ६०।०

वंशोद्भवानां जैनात्नाये गोत्रे जीमान् तरपुत्रः जीमान् तरपुत्रः जीमान् तरपुत्रः जी अस्य पाणिगृहीतमायाँयां हचिणकुचौ पुत्ररत्मस्वीत्रनत् । अत्रावक्होबाचकानुसारेण भयातः वृद्यादयः ४।६०, भमोगः षट्यादयः ६५।१० तेन रोहिणीनचत्रस्य प्रथमचरणे जोकाराचरे नातस्वात् 'कोङ्गेडाक' इति राश्चित्तास प्रतिष्ठित स च जिनसमैत्रसादादीबाँधुभैवतु । अत्र उनमानं ३।१६ क्कैंडन्ते जन्म—

#### जन्मकुण्डलीचक्रम्



## चन्द्रकुण्डलीचक्रम्



विवेचन—जन्मकुण्डली चक्र लिखनेकी पद्धित यह है कि जो लग्न बाता है उसे पहले रखकर उससे आगे गणना कर १२ कोडोर्मे १२ राशियोंको रख देना चाहिए तथा पश्चाद्रमें जो-जो प्रह जिस-जिस राशिके हो उन्हें उस राशिमें रख देनेपर जन्मकुण्डली चक्र बन जाता है। चन्द्रकुण्डलीकी विघि यह है कि चन्द्रमाकी राशिको लग्नस्थानमें स्थापित कर क्रमशः १२ राशियोंको लिख देना चाहिए, फिर जो-जो प्रह जिस-जिस राशिके हों उन्हें उस-उस राशिमें स्थापित कर देनेपर चन्द्रकुण्डली चक्र बन जाता है।

१ जिस पञ्चाङ्गके घटी, पछ िखते हो, उनका नाम दे देना चाहिए। प्रत्येक दिनके तिथ्यादिके घटी, पछ प्रत्येक पञ्चाङ्गमें लिखे रहते हैं। २ जितना जन्मसमयका इष्टकाछ बाया हो, वह िखना है। ३ जन्मदिनके सूर्यके अञ्च गत, और उन्हें २९ मेंसे घटानेपर भोग्याझ बाते हैं। ४ जो पहले भयात आया है, उसीको लिखना।

जन्मकुण्डली धीर चन्द्रकुण्डली चनके बनानेके पश्चात् चमकारिवन्तामणि या मानसागरीसे नौ महोका फल लिखना चाहिए। फल लिखनेकी विधि यह है कि जो मह जिस-जिस स्थानमें हों, उसका फल उस-उस स्थानके अनुसार लिख देना चाहिए। जैसे प्रस्तुत उदाहरण कुण्डलीमें सूर्य लग्नसे भाउनें स्थानमें हैं, जल आठवें मानका सूर्यका फल लिखनेके परचात् सामान्य द्वेंकी कुण्डली बनानेके लिए विज्ञोचरी दशा, अन्तर्यमा चीर उसका फल लिखनो चाहिए। अच्छी कुण्डली बनानेके लिए केशनीयज्ञातक पद्धि, जालकपारिजात, नीलकण्डी, मानसागरी और भारतीय स्थीतिप प्रश्नुति प्रन्थोका अध्ययन करना चाहिए।

#### विशोत्तरी दशा निकालनेकी विधि

इस दशार्में परमायु १२० वर्ष मानकर अहांका विभावन किया गया है। सूर्यकी दशा ६ वर्ष, चन्द्रमाकी १० वर्ष, मीमकी ७ वर्ष, राहुकी १८ वर्ष, गुरुकी १६ वर्ष, शनिकी १६ वर्ष, शुधकी १७ वर्ष, वेतुकी ७ वर्ष और ग्राप्तकी २० वर्षकी दशा चताई गई है।

## जन्मनचत्रानुसार विशोत्तरीदशावोधक चक्र

| सूर्यं       | चन्द्र | माँम | राहु | गुरु | शनि | बुख              | केंद्र | ग्रुक | ग्रह |
|--------------|--------|------|------|------|-----|------------------|--------|-------|------|
| ą            | 30     | •    | 15   | 98   | 14  | 10               | 9      | ₹0    | वर्ष |
| कु०<br>ड फा. |        |      |      |      |     | भाग्डे<br>ज्ये • |        |       | নখ্য |
| ड पा         |        |      |      |      |     |                  |        |       |      |

इस चक्रका तासर्ये यह है कि कृतिका, उत्तराफाल्युनी और उत्तरापाटामें जन्म होनेसे सूर्वकी, रोहिणी, हस्त और अवलमें जन्म होनेसे चन्द्रमाकी, ग्रुगशिर, चित्रा और धनिष्ठामें जन्म होनेसे मगळकी दृणामें जन्म हुआ माना जाता है। इसी प्रकार आवे भी चक्रको समस्तवा चाहिए।

दशा जात करनेकी एक सुराम विधि यह है कि कृष्टिका नसमसे केकर जन्मनचन्न तक गिनकर जितनी सरवा हो उसमें ६ का भाग देनेसे एकादि शेपमें कमका स्०, च०, भी०, रा०, ग्र०, ग्र०, ह०, कै०, ग्र० की दशा होती है।

#### दशासाधन

भयात और अभोगको प्रजालमक बनाकर जन्मनवात्रके शतुसार जिस ग्रहको ह्या हो, उसके वर्षोंसे प्रजालमक भयातको गुणाकर प्रजालमक अभोगका भाग हैनेसे जो छठ्य जाये, वह वर्ष और श्रेपको १२ से गुणाकर प्रजालमक भयोगका भाग हैनेसे छठ्य सास, श्रेपको पुनः १० से गुणाकर प्रकालमक अभोगका भाग हैनेसे छठ्य हिन, श्रेपको ६० से गुणाकर आजक—प्रकालमक, ममोगका मान हैनेसे छठ्य घटी और श्रेपको पुनः ६० से गुणाकर आजकका भाग हैनेपर छठ्य प्रक जाते हैं। वे वर्ष, मास, वटी, प्रख उस ग्रहसे श्रुक कह्छाते हैं, इन्हें, ग्रहकी ह्यांमेंसे घटानेपर ओग्य वर्षोंह आते हैं।

१ चमत्कारिचन्तामणिम प्रत्येक बहुके द्वादश माबीका फुळ दिया है। जैसे सूर्य लग्नमें हो तो क्या फुळ, घन स्थानमें हो तो क्या फुळ इत्यादि। इसी प्रकार नी बहुकि फुळ दिये हैं।

#### विंशोत्तरीदशाका चक्र बनानेकी विधि

दशा चक्र बनानेकी विधि यह है कि पहले जिस प्रहकी मोम्य दशा जितनी आई है, उसको रसकर क्रमशः सब ग्रहोंके वर्षादिको स्थापित कर देना चाहिए । इन ब्रह वर्षोके नीचे एक कोष्टक-सामा संवदके लिए तथा इसके नीचे एक साना जन्मकालीन सूर्यके रास्यादि लिखनेके लिए रहेगा ! नीचेके सानेके सूर्य राख्यादिको भोग्य दशाके मासादिमें बोद देना चाहिए और इस योगफलको नांचेके सानेके अगले कोहकर्से रखना चाहिए: सध्यवाले कोष्टकके संवतको ग्रहोके वर्षीमें खोडकर आगे रखना चाहिए ।

#### विशोत्तरी दशाका उदाहरण

संभोग

प्रस्तुत उदाहरणमें रोहिणी नचत्रका जन्म है, अतः चन्द्रमाकी दशामें जन्म हुआ साना जायगा ।

ाप्ताकायकार्य सुक्त वर्षोदि

भयात देपारे० 8 13º ६६२० पहालक संसोग २७० एडात्मक भयात २७० 🗙 १० ब्रह् दशा चन्द्रमाके वर्षीसे गुणा किया २७०० + ३.२० प्लासक समोगका माग दिवा इह२०)२७००(० \$8 × 00 # 3 ₹ ३६२०)३२४००(८ मास 21260 1080 X 20 = 21200 - 2670 = इहर०)३१२००(७ दिन 54880 ०३७६० इषद० × ६० = २२५६०० - देहर०= इ.२०)२२५६००(५७ घटी 18800 ₹8€00 50880 ₹940 × 40 = 178400 ३१२०)१२१६००(३३ 27860

> 12000 11060

चन्द्रमाकी कुछ वृशा १० वर्षकी द्वीची है, अतः दृशामेंसे मुक्त वर्षीदिको घटाया-

1010101010

०। मा ७।५७।३३

**१। १।२१। २।२७ भोग्य चन्द्र दशा वर्षा**दि

#### विश्रोत्तरीदृशा [ बन्मपत्रीमें विखनेकी विवि ]

श्रीवीरजिनेश्वरगीतसगणघरसवादे विशोधरीदशार्था चन्द्रदशायाः सुक्तवर्पादयः ०१६ १७ १५७।३३ भोग्यवर्पादयः श३।२२२।२१०

#### विशोत्तरीदशा चक

| वं०    | मी॰  | रा∘  | ão    | হা•  | ₹•   | के०    | হু৽    | स्∘          | अह   |
|--------|------|------|-------|------|------|--------|--------|--------------|------|
| 1      | 19   | 35   | 14    | 18   | 90   | 9      | 80     | 8            | वर्ष |
| 8      | •    |      |       |      |      | •      | a      |              | मास  |
| 25     |      |      |       |      | •    |        | 0      |              | दिम  |
| 2      |      |      | ٥     | 0    |      | 0      | 0      | 0            | घटी  |
| 20     |      |      |       |      |      |        | 0      | 9            | परू  |
| सवत्   | सवत् | सवत् | संवत् | सवत् | सवत् | सवद्   | सवत्   | संबद्        | सबद  |
| २००३   | २०१३ | २०१० | २०३⊏  | २०५४ | २०७३ | 9080   | २०१७   | <b>211</b> 0 | २१२३ |
| सूर्यं | स्यं | स्यै | सूर्य | स्यं | स्यं | स्र्वं | सूर्वं | स्यं         | स्यं |
| 90     | 8    | 1    | - 3   | - 3  | 1    | 3      | 2      | ş            | 3    |
| 94     | 0    |      |       |      |      | 9      |        |              | 9    |
| 10     | 13   | 18   | 18    | 18   | 11   | 98     | 8.8    | 14           | 18   |
| 30     | 20   | 30   | 30    | 30   | 150  | ą o    | ₹ 9    | १३७          | 180  |

नोट-विकलाको दशाने पढ़ोमें, कलाको घटियोंमें, अयोको दिनोंमें और राशिको महीनोंमें जोवा गया है। जो वर्ष हासिल आयेगा उसे कपर सकेत चिद्ध लगाकर बोब देंगे।

# अन्तर्दशाविचार

विशोचरीकी अन्तर्दशा निकालनेके लिए उसके समयचक दिवे जाते हैं, जागे इन्हीं चक्रोपरसे अन्तर्दशा लिखी जायगी।

## सर्यान्तर चक्र

| स्∘ | <b>च</b> ० | मौ॰ | रा॰ | गु॰ | शु० | ã. | के० | Ao  | प्रह               |
|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------------------|
| 3   | 6          | 9   | 10  | 15  | 33  | 10 | 8 8 | 9 0 | वर्ष<br>भास<br>दिन |

| चन्द्रान्तर चक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मौमान्तर चक्र                                                                                                      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| वं मौ रा यु श. बु. के श्र. सु प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भी रा गु. श बु. के शु सूच म                                                                                        |  |  |  |  |
| ००११११०१०व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 1 0 1 0 0 1 0 0 E<br>3 0 1 1 1 1 2 2 8 9 HI<br>3 0 1 1 1 1 2 2 8 9 HI<br>3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| राह्वन्तर चक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गुवन्तर चक्र                                                                                                       |  |  |  |  |
| रा. गु श बु के शु खु व मी.घ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गुरा, इ.क. सु सं. भी रा प्र                                                                                        |  |  |  |  |
| स् २२२ १३० ११व<br>=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १ ६ ६ १०१ ० १ ० १व<br>१ ६ ६११ द ३ १११ छना<br>१ म १२ ६ ६ ०१म ० ६ १४६६                                               |  |  |  |  |
| शन्यन्तर चक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बुधान्तर चक्र                                                                                                      |  |  |  |  |
| श दुके छ सू वं औ. राष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इ के. जु. स् वं भी रा गु श म                                                                                       |  |  |  |  |
| ३ २ १ ३ ० ३ ३ २ २ व<br>० म १ २ ३३ ७ १३० ६ सा<br>३ ६ ६ ० ३२ ० ६ ६ १२ हि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ ० २ ० १ ० २ १ १ व<br>४११ १० १० ५ ११ १ व ६ मना<br>१७२७ ० ३ ०२७१ म ६ ६ हि                                          |  |  |  |  |
| केत्वन्तर चक्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शुक्रान्तर चक्र                                                                                                    |  |  |  |  |
| के ग्रास्त की राग्रास स्वाप्त का जा कि ग्रास की का जा कि जा का जा जा का जा | हु स्व भी रा गु श हु के प्र<br>३१११३ २२३२१व<br>४० म २० म २१०२मा<br>०००००००००००                                     |  |  |  |  |

# जन्मपत्रीमें अन्तर्दशा लिखनेकी विधि

जन्मपत्रीमें अन्तर्वशा जिखनेकी प्रक्रिया यह है कि सबसे पहके जिस ग्रहकी महादशा आती है, उसीकी अन्तर्वशा किखी जाती है। जिस ग्रहकी अन्तर्दशा किखनी हो, विशोचरीके समान पहले खानेमें उसके वर्षोदिवाले चक्रको, मध्यके खानेमें सवत् और अन्तिम खानेमें सुपंके राशि, अशको जिख केवा चाहिए। पश्चात् सुपंके राशि और अंशको दशाके मास और दिवमें बोहवा चाहिए। दिनसंक्यामें ३० से अधिक होनेपर ३० का माग देकर कम्पको माससंक्यामें जोड देना चाहिए और माससंक्यामें ३२ से अधिक होनेपर १२ का माग देकर कम्पको वर्षमें जोड देना चाहिए। वीचे और अपरके खानोंको बोडनेके अनन्तर मध्यवालेमें संवत्के वर्षोंको बोडकर रखना चाहिए।

जिस ग्रहकी विंशोत्तरी दशा बाई है उसका अन्तर निकाळनेके लिए उसके शुक्त वर्षोंको अन्तर्दशा-के ग्रहोके वर्षोंमें-से घटाकर तब अन्तर्दशा लिखनी चाहिए ।

# अन्तर्दशाका उदाहरण

प्रस्तुत बदाहरणमें विशोत्तरी दशा चन्द्रकी आई और इसके ग्रुफ वर्णीद शामा है। चन्द्रान्तर चक्रमें पहला अन्तर चन्द्रमाका १० साह है, जतः इसे इसमेंसे घटाया—

> १०१० मा**७** ११२३ चद्रान्तर

# चद्रान्तर्दशा चक्र [ जन्मपत्रीका ]

| मं ०  | भौ॰          | रा०      | ग्र॰   | ग्रु०  | बु०    | के०    | शु॰    | स्∘  | ञ्     |
|-------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| 0     | 0            | 1        | 9      | 1      | 1      | 0      | 1      | 0    | व०     |
| 1     | 9            | <b>1</b> | .8     | 9      | ч      |        | 5      | Ę    | मा०    |
| ₹₹    |              |          | •      |        | 0      | a      | 0      | •    | दि०    |
| संबद् | संवत्        | सवत्     | संवद   | सवस्   | सवत्   | सवस्   | संवत्  | सवस् | संवत्  |
| १००३  | ₹00 <i>%</i> | २००४     | २००६   | २००७   | २००३   | 2010   | 2011   | २०१२ | २०१३   |
| स्यं  | स्यं         | स्यं     | सूर्यं | सूर्यं | सूर्यं | सूर्यं | सूर्यं | स्यं | सूर्यं |
| 90    | 0            | •        | 1      | પ      | •      | 3      | •      | ш    | - 3    |
| 14    | 5            | <b>5</b> | 5      | 5      | =      | 5      | =      | ų    | =      |

# गौमान्तर्दशा चक्र [जन्मपत्रीका]

| मी॰    | रा०  | Дo    | श्र   | बु०   | के०  | য়ুঙ   | ď٥     | ₹0   | प्र॰ |
|--------|------|-------|-------|-------|------|--------|--------|------|------|
| •      | 1    | •     | 1     | ۰     | 0    | 1      | 0      | 0    | ₹0   |
| 8      | •    | 99    | 1     | 11    | .8   | ₹ .    | 8      | 9    | सा०  |
| २७     | 15   | 4     | . 8   | २७    | २७   | 0      |        | 0    | दिन  |
| सवत्   | सवत् | संवत् | संबत् | संघत् | सवद  | संबद्  | सबत्   | सबत् | संवद |
| २०१३   | २०१३ | २०१४  | १०१५  | २०१६  | २०१७ | २०१८   | २०१३   | २०१६ | २०२० |
| सूर्यं | स्यं | स्यं  | सूर्व | स्यं  | स्यं | सूर्यं | सूर्यं | स्यं | स्य  |
| - 2    | 0    |       | Ę     | -     | =    | 1      | *      | 9    | 2    |
| 5      | te,  | २६    | 28    | 5     | ષ    | 5      | 2      | =    | 5    |

## इसी प्रकार समस्त ग्रहोंकी भन्तर्वशा जन्मपत्रीमें किस्री जाती है।

## विंशोत्तरीदशा और अन्तर्दशाका प्रयोजन

विंग्रोत्तरी महाद्या और बन्तर्रशाकी जन्मपत्रीमें वटी धावस्थकता रहती है, इसके विना कार्यके ग्रुमाग्रुम समयका ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरणमें जातकका जन्म चन्द्रमाकी महाद्या-में हुआ है और यह संबद् २०१३ के मिधुन राशिके सूर्यके आठवें अंग्र तक रहेगी। चन्द्रमाकी महाद्या में प्रथम १ माह २३ दिन तक चन्द्रमाकी ही अन्तर्दशा है, आगे चन्द्रमाकी महादशामें महल, राहु, गुरु, शनि, दुघ, केतु, कुक बौर सूर्यकी अन्तर्दशाएँ हैं। स्यंके शशि अश प्रबाहमें देखना चाहिए। दशा-का फल विशेष रूपसे बानना हो तो दशाफलदर्यण नामक ग्रन्थ देखना चाहिए। सामान्य फल आगे फला-देश प्रकरणमें है।

#### जन्मपत्री देखनेकी संचिप्त विधि

जन्मपत्रीमें छन्न स्थानको प्रथम मानकर हादश स्थान होते हैं, जो भाव कहलाते हैं। इनके नाम ये हैं---तजु, थन, सहज, सुहद्, पुत्र, शत्रु, कछत्र, आयु, धर्म, कर्म, आय और ज्यय। इन बारह भावोंमें बारह राशियाँ और नव ग्रह रहते हैं। ग्रह और राशियोंके स्वरूपके अनुसार इन माधोंका फछ होता है।

राशियोंके नाम—मेप, नृष, मिश्रुन, कर्क, सिह, कन्या, तुळा, नृश्चिक, शत्रु, मकर, कुम्म, मीन । राशियोंके स्वामी या राशीश—मेष, वृश्चिकका स्वामी महळ, वृष, तुलाका स्वामी शुक्क, मिश्रुन, क्रम्याका स्वामी शुध; कर्कका स्वामी चन्द्रमा, सिहका स्वामी सूर्य, शत्रु, मीनका बृहस्पति और मकर, क्रम-का स्वामी शनि होता है।

प्रहोंकी उच्च राशियाँ—सूर्य मेव राशियों, चन्द्रमा वृपमें, मझक सकरमें, बुध कन्यामें, बृहस्पति कर्कमें, ग्रुक मीनमें, सनि तुकामें उचका होता है।

## प्रहेंका शत्रुता-मित्रताबोधक चक्र

| ब्रह | स्य        | चन्द्र     | मगक       | हुध    | शुक       | शुक्र | शनि    |
|------|------------|------------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
| सिक  | चंग गु     | र० दु०     | र॰र्च०गु० | र० शु० | चं० मं०रव | बु॰श॰ | floilo |
| सम   | ã.         | मं गु श शु | য়ুও হাও  | मंगुश  | ग्र०      | म॰गु॰ | गु॰    |
| गन्  | क्रिं० झं० | ×          | 3.        | ₹0     | शु॰ हु॰   | र०वं० | र०च०स० |

#### ग्रहोंका स्वरूप

सूर्य-पूर्व दिशाका स्वामी, रक्षवर्ण, पुरुष, पित्तप्रकृति और पाषप्रह है। सूर्य भारमा, राजमान, भारोग्यता, राज्य और देवाळ्यका सूचक तथा पितृकारक है। पिताके सम्बन्धमें सूर्यसे विचार किया जाता है। नेन्न, कठेजा, स्नायु और मेक्दण्डपर प्रमाव पबता है। छन्नसे ससममें वर्ला और मकरसे ६ राशि पर्यन्त चेष्टाबकी होता है।

चन्द्रमा—पश्चिमोक्तर विशाका स्वामी, स्नां, श्वेतवर्णं, वातरलेष्मा प्रकृति भीर वलप्रह है। यह माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, रावानुप्रह, सम्पत्ति और चतुर्थं स्थानका कारक है। चतुर्थं स्थानमें वली और मकरसे दृः राशिमें इसका चेष्टावल होता है। सूर्यंके साथ रहनेसे विष्फल होता है। नेत्र, मस्तिष्क, उद्दर और मूशस्थलीका विचार चन्द्रमासे किया जाता है।

मुद्रळ—द्विण दिशाका स्वामी, पित्त प्रकृति, रक्तवर्ण, अभितस्य है। यह स्वमावतः पापप्रह है, धैर्य तथा पराक्रमका स्वामी है। तीसरे और झुठवें स्वानमें बड़ी और द्वितीय स्थानमें निष्फळ होता है। इसवें स्थानमें दिख्ळी और चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेष्टावकी होता है।

गुरु—पूर्वोत्तर दिशाका स्वामी, पुरुप कीर पीतवर्ण है। यह छन्नमें वस्त्री कीर चन्द्रमाके साथ रहनेसे चेप्टावर्ला होता है। सन्तान और विवाका विचार इससे होता है।

शुक्र—दिषण पूर्वका स्वामी, की और रक्तगीर वर्ण है। इसके प्रमावसे जातकका रग गेहुआँ होता है। दिनमें जन्म होनेपर शुक्रसे माताका भी विचार किया जाता है।

शनि—पश्चिम दिशाका स्वामी, नपुसक, वातरलेपिमक प्रकृति और कृष्णवर्ण है। सप्तम स्थानमें बली होता है, दक्ष और चन्द्रमाके साथ रहनेपर चेष्टावली होता है।

राहु—दक्षिण दिशाशा स्वामी, कृष्णवर्ण और ऋर ग्रह है।

केत-कृष्णवर्ण और ऋर प्रह है । इससे चर्मरोग, हाथ, पाँवका विचार किया जाता है ।

विशेष—यथपि शृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, पर शुक्त सासारिक और व्यावहारिक सुर्खो-का तथा गुरुसे पारकीकिक एवं आव्यासिक सुक्षेका विचार करते हैं। शुक्रके प्रभावसे व्यक्ति स्वाधी और गुरुके प्रभावसे परमार्थी होता है।

यानि और महरू दोनों ही पायग्रह हैं, पर श्रानिका अन्तिम परिणाम सुखद होता है, यह हुमाँग्य और बन्द्रणाके फेरमें बालकर व्यक्तिको शुद्ध कर देता है। परन्तु महरू उत्तेनना देनेबाला, उसंग और कुणासे परिपूर्ण कर देनेके कारण सर्वटा दुःखदायक है।

#### ग्रहोंके बलावलका विचार

प्रहोंके छः प्रकारके वस्र बताये गये दें, स्थानयन, दिग्यल, कास्यल, नैसंशिक्षण, चेष्टायल और इग्यल।

स्थानवल-को ग्रह उच्च, स्थगुर्ही, मित्रगुर्ही, मूलत्रिकोणस्थ, स्थनवांशस्य अथवा हेष्काणस्य होता है, वह स्थानवर्ला होता है।

दिरयछ-पुष और गुरु छम्नम रहनेसे, हाक वर्ष बम्द्रमा चतुर्थम रहनेसे, शनि सहममें रहनेसे एव सूर्य और मद्गल दशम स्थानम रहनेसे दिग्यको होते हैं।

कालगल---रातमें जन्म होनेपर चन्द्र, शनि और महक तथा दिनमें जन्म होनेपर सूर्य, इप और एक कालगकी होते हैं।

नैसर्गिक यट-शनि, महल, सुब, गुरु, ग्रुक, चन्द्र और सूर्व उत्तरोत्तर वर्जा होते हैं।

चेष्टायल---मकरसे मिधुन पर्यन्त किसी भी राशिमें रहनेसे सूर्व और चन्द्रमा एव धन्द्रमाके साथ रहनेसे मदल, शुध्र, ग्रुह, शुक्र और ग्रांनि चेष्टावली होते हैं ।

रावल-शुम प्रहासे दृष्ट ग्रह रावली होते हैं।

यख्यान् प्रह अपने स्वभावके अनुसार निस भावमें रहता है, उस भावका फल देता है। पाठकोंको प्रहस्तभाव और राशिस्वभावका समन्वय कर फड कहना चाहिए।

#### राशि-स्वरूप

मेप—पुरुष, चरसज्ञ्झ, अग्नितस्त्व, पूर्वदिशाकी स्वामिनी, पृष्ठोद्द्य, रक्तशीत वर्ण, सन्निय और वर्ष् प्रकृति है। इस रागि वालोका स्वभाव साइसी, अभिमानी और भिन्नोंपर कृपा रखनेवाला होता है। इससे मस्तकृज्ञा विचार करते हैं। वृष-की, स्थिरसंज्ञक, कीतलस्यमाय, वृक्षिण दिशाकी स्थामियी, वैरय, विषमोदयी और रवेत वर्ण है। इसका प्राकृतिक स्वमाय स्वार्थी, समस्र चूककर काम करनेवाला और सांसारिक कार्योमें दक्ष होता है। मुख और कपोलोंका विचार इससे होता है।

मिश्रुन—पिष्यम विशाको स्वामिको, इरित वर्ण, ऋत, पुरुव, हिस्यमान और उष्ण है। दूसका प्राकृतिक स्वभाव अध्ययनशोक और शिक्षों है। कन्ये और बाहुसोंका विचार होता है।

कर्क-चर, खी, सौरव धीर कफ प्रकृति, उत्तर दिशाकी स्वामिनी, डाड धीर गीर वर्ण है। इसका प्राकृतिक स्वभाव सौसारिक उद्यक्तिमें प्रयत्वकांछता, कन्ना, कार्यस्थेर्य धीर समयातुवायिताका सूचक है। वचस्यछ थीर गुर्देका विचार करते हैं।

सिंह—पुरुष, स्थिर, विश्वमकृति, चित्रम और पूर्वदिशाकी स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वमाव मेच जैसा है, पर तो भी स्वातम्ब प्रेम और उदारता विशेषस्मसे वर्तमान हैं। इससे हृदयका विचार किया जाता है।

कन्या—पिराकवर्ण, की, हिस्त्रभाव, बाबु-ग्रीत प्रकृति, द्विणदिशाकी स्वामिनी है। इसका प्राष्टु-तिक स्वभाव मिश्रुन जैसा है, पर अपनी उन्नति और मानपर पूर्ण ध्यान रखनेकी इच्छाका सूबक है। इससे पेटका विचार किया काता है।

तुका—पुरुष, चर, बायु, स्थाम, खूड़ और पश्चिम दिशाकी स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारशीछ, झानप्रिय, कार्येझ और रामगीतिझ है। इससे गामिसे नीचेके अगोका विचार किया जाता है।

वृश्चिक-स्थिर, शुक्र, की, कफ, ब्राह्मण और उत्तरविशाकी स्वामिनी है। इसका प्राह्मतिक स्वभाव वृस्मी, हठी, डवप्रतिक, स्पष्टवादी और निर्मेक चित्र है, इससे जननेन्द्रियका विवार किया जाता है।

धतु—प्रवप, काञ्चनवर्ण, द्विस्तमाप, क्रूर, पिच, चत्रिय और प्वीदेशाकी स्वामिनी है ! इसका प्राकृतिक स्त्रमाव अधिकारप्रिय, करुणामय और मर्यादाका इच्छुक होता है । पेरोकी सन्धि और जवाओंका विचार क्रिया जाता है ।

सकर-चर, की, वातप्रकृति, पिंगळवर्ण, वेश्य और दक्षिणकी स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव दक्श्यामिकापी है, इससे युटरॉका विचार किया जाता है।

कुम्म-पुरुष, स्पिर, वायुत्तस्त्र, विचित्रवर्ण, शृद्ध, ऋर एव पश्चिम दिशाकी स्वामिनी है। इसका माकृतिक स्वमाव विचारशील, शाम्त्रविच, धर्मभीद और नवीन वातोका आविकारक है। इससे पिरलीका विचार करते हैं।

सीन-इस्त्रमान, स्त्री, कफप्रकृति, पिंगस वर्ण, वित्र और उत्तरदिशाकी स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वमाय उत्तम, दयासु और दानशीक है। इससे पैरोंका विचार किया जाता है।

प्रहोकी दृष्टि—अपनेसे तीसरे और दसवें स्थानको एकपाद दृष्टिसे, पाँचवें और नवेंको दोपाद दृष्टिसे, चौथे और आठवेंको तीनपाद दृष्टिसे और सातवें स्थानको पूर्णदृष्टिसे देखते हैं। सङ्गळ चौथे और आठवें स्थानको , श्रानि वीसरे और झुठवें स्थानको तथा गुरु पाँचवें और नवें स्थानको पूर्ण दृष्टिसे देखता है।

#### द्वादश मार्चोका संविप्त फल

प्रथम साव या छन्न-प्रथम भावसे करीरकी बाकृति, रूप बादिका विचार किया जाता है। इस भावमें जिस प्रकारकी राशि बीर प्रष्ट होगे जातकका करीर बीर रूप भी वैसा ही होगा। शरीरकी रियतिकै सम्बन्धमें विचार करनेके किए प्रद्व और राशियोके तस्व गीचे दिये जाते हैं।

#### प्रहोंके स्वभाव और तस्व

| १ सूर्व        | शुक्तमृह             | अग्नितस्व            |              |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| २ चन्द्र       | बसगृह                | ब्रक्तस्व            |              |
| ३ संगछ         | शुष्काह              | <b>अ</b> स्नितस्व    |              |
| ४ बुध          | नस्यृह               | पृथ्वीतस्व           |              |
| ५ ग्रह         | बक्गृह               | माकारा य             | ा तेवतध्व    |
| ६ शुक          | बळगृह                | ৰক্মঘ                |              |
| ভ হাবি         | शिक्कोंड             | बायुतस्व             |              |
|                | राशियोंके तत्त्व तथा | उनका विवरण           |              |
| १ मेप          | अग्नि (तस्त्र)       | पादनक $\binom{9}{7}$ | हुस्य (आकार) |
| २ वृप          | प्रथवी               | अर्बन्स (२)          | <b>E</b> 44  |
| ३ मिश्रुन      | बाखु                 | निर्वक               | सम           |
| ४ कक           | বভ                   | पूर्णबङ              | सम           |
| ५ सिंह         | श्रमिन               | विजेंद               | दीर्घ        |
| ६ कम्या        | पुरवी                | निर्वंक              | वीर्ष        |
| <b>= तु</b> का | वाशु                 | पादबङ (रे)           | दीर्ष        |
|                |                      |                      |              |

पादवछ (🖫) भवंबर (१) ६ धनु पूर्णवरू

बद्बक(३) 11 धनम हस्य वाय १२ जीन हस्य

उपयुंक्त संज्ञाओंपरसे शारीरिक स्थिति ज्ञात करनेके नियम

१-- कान जलराशि हो और उसमें बक्ष्यहकी स्थिति हो तो जातकका गरीर मोटा होगा। २--छान भीर कानेश जलराशि गत होनेसे शरीर खून मोहा होता है।

 विकान अग्निश्मि हो और भानिगृह वसमें स्थित हो तो श्रुति हुबका, पर मनुष्य वक्षी होता है।

७—अन्ति या बायुराशि कान हो और लानेश प्रश्वीराशिगत हो तो हिंडूवाँ साधारणतः मलबूत होती हैं और शरीर ठोस होता है।

५---थित अनि वा वायुराणि छन्व हो और छन्नेश जलराशिम हो तो शरीर स्थूल होता है।

६—छन्न वायुराग्रि हो और बसमें वायु गृह स्थित हो तो जातक दुवला,पर तीषण दुव्हिवाला होता है ।

७---छान पृथ्वीराशि हो और उसमें मृखी गृह स्थित हो तो शरीर नाटा होता है।

म -- पृथ्वीराशि छन हो और कनेश पृथ्वीराशिगत हो तो शरीर स्थूळ और दद होता है।

एप्वीराशि छान हो और छानेश जस्ताशिमें हो तो ग्ररीर साधारणतः स्थूल होता है। स्थन-

की राशि इस्त, वीव या सम बिस प्रकारकी हो उसीके बलुसार बातकके शरीरकी ऊँचाई होती है। छानेरा और साम राशिके स्वरूपके अनुसार जातकके रूप-वर्णका निसाय करना चाहिए। मेप छानमें छाछ निश्रित दिस्तेद, बुपमें पीछा मिश्रित सफेद, मिश्रुवसे गहरा बाछ निश्रित सफेद, कर्कमें नीछा, सिहमें घूसर, कम्यामें चनश्याम, तुकामें छाळ मिलित कृष्ण, वृश्चिकमें बादामी, धनुमें पीत,

म प्रशिचक

१ छग्न स्थानको राशिका स्वामी।

मकरमें चितकवरा, कुम्ममें नीख बीर मीनमें गौर धर्म होता है। सूर्यंसे रक्तरयाम, चन्द्रसे गौर, महस्त-से रक्तवर्ण, बुधसे दूर्वादकके समान श्यामक, गुक्से काञ्चनवर्ण, शुक्रसे श्यामक, शनिसे कृष्ण, राहुसे कृष्ण और केतुसे पूमिक धर्णका बातकको समस्त्रा चाहिए। कान तथा क्रानेशपर पाप प्रहकी दृष्टि होनेसे कुरूप एनं बुध, शुक्रके एक साथ कहीं भी रहनेसे गौरवर्ण व होनेपर भी बातक सुन्दर होता है।

रिव कानमें हो वो बाँखें सुन्दर नहीं होगी, चन्द्रमा कानमें हो तो गीरवर्ण होते हुए भी घुडीक नहीं होता, मझक कानमें हो तो शरीर सुन्दर होता है, पर चेहरेपर सुन्दरतामें अन्तर डाक्नेनाका कोई निशान होता है, व्रच कानमें हो तो चमकहार साँवका रहा और कम या गिवक चेनकके दाग होते हैं, गुरू कानमें हो तो गीरवर्ण और शरीर सुदौक होता है, किन्तु कम आयुमें ही बृद्ध यमा देता है, बाक अवद सफेद होते हैं, ३५ वर्षकी आयुमें श्रीत गिर आते हैं, मेद-दृद्धिमें पेट बद्दा होता है, शुक्र कानमें हो तो शरीर सुन्दर और आवर्षक होता है, श्रीव कानमें हो तो इस्प एवं राहु वेमुके कानमें रहनेसे चेहरेपर काले दाग होते हैं। शरीरके स्पक्त विचार कार्त समय गृहोंकी दृष्टिका धवस्य आवर्ष केना चाहिए। कानमें कूर अहोके रहनेपर भी शुमकी दृष्टि होनेसे व्यक्ति सुन्दर होता है, इसी प्रकार पापगृहोंनी दृष्टि होनेसे सुन्दरवामें कमी आती है।

द्वितीय भाव विचार—इससे चनका निचार किया बाता है। इसका विचार द्वितीयेश, द्वितीय भावकी राशि और इस स्थानपर दृष्टि रखनेवाले पृद्दोके सम्बन्धसे करना चाहिए। द्वितीयेश द्वम मह दो या द्वितीय भावमें द्वम महकी रावि दो और उसमें द्वम गृह वैठा दो तथा द्वम गृहोंकी द्वितीय भावपर दृष्टि हो तो व्यक्ति धनी होता है। कुछ धनी योग गीचे दिये जाते है—

१-भाग्येश और हासेशका बोग १-भाग्येश और दशसेशका बोग १-भाग्येश और प्रतुश्रेशका बोग ४-भाग्येश और प्रवसेशका बोग ५-भाग्येश और क्रमेशका बोग ५-भाग्येश और क्रमेशका बोग ५-दशसेश और चतुर्येशका बोग १-दशसेश और क्रमेशका बोग १-वशसेश और क्रमेशका बोग ११-द्यमेश भीर धनेशका धोश ११-छामेश और धनेशका धोश ११-छामेश और चतुर्घेशका धोश १४-छामेश और फलेशका धोश १५-छामेश और पचमेशका थोश १६-छलेश और चतुर्घेशका धोश १६-छलेश और चतुर्घेशका धोश १६-छलेश और चतुर्घेशका धोश १६-कलेश और चतुर्घेशका धोश १६-चलेश और चतुर्घेशका धोग १८-चलेश और चतुर्घेशका धोग

#### दारिद्रथ योग

१-पच्छेरा और घनेशका योग १-पच्छेरा और छन्नेशका योग १-पछेश और चतुर्थेशका योग ४-कर्मेश और चतुर्थेशका योग ५-कर्मेश और चनेशका योग १-क्येश और इन्नेशका योग ७-पच्छेरा और इस्नेशका योग इ-स्ववेश और प्रचमेशका योग १-स्ववेश और सस्मेशका योग १०-पच्टेश और सम्बेशका योग ११-स्ववेश और माग्वेशका योग १२-वच्टेश और तृतीयेशका योग १२-वच्टेश और तृतीयेशका योग ११-पच्टेश और क्तीशका योग

१ द्वितीय स्थानमे रहनेवालो राशिका स्वामी । २. बिन राशियोके स्वामी शुभ ग्रह है, वे राशियाँ । ३ भाग्यस्थान—९वे भावका स्वामी और काअस्थान—११वें भावका स्वामी, एक बगह हो ।

१५-व्ययेश और दशमेशका योग

१६-यब्देश और पंचमेशका बोग

१७-पष्टेश और सप्तमेशका योग

१ द-पछेरा और सामेशका योग

११-क्रमेंश और छासेशका योग

२०-कर्मेश और अप्टमेशका योग

धनयोग २।४।५।७ आबोर्से हो तो पूर्ण फळ, मा३२ में आधा फळ, ६ वें मावसें चतुर्यांश धन और शेप भावोंसे निष्फल होते हैं।

दरिद्र योग धन स्थानमें पूर्ण फल, व्यव स्थानमें हों तो है फल, वूसरे स्थानमें अर्ब फल और शेप स्थानोंमें निष्फल होते हैं।

प्रत्येक व्यक्तिकी जनमपत्रीमें दोनो ही प्रकारके योग होते हैं। यदि विचार करनेसे घनी योगोकी संक्या दरिद्र योगोकी सक्यासे अधिक हो तो व्यक्ति घनी और धनी योगोंसे दिद्द योगोंकी सक्या अधिक हो तो व्यक्ति दरिद्रां होता हैं। पूर्ण कलवाले दो घनी योगोंके अधिक होनेसे सहस्वाधिपति, तीनके अधिक होनेपर लखाधिपति व्यक्ति होता है। अर्थ फलवाले योगोका फल आधा जानना वाहिए।

तृतीय भाव विचार—इस मावसे माई और बहनोका विचार किया जाता है। परन्तु स्वारहवें भावसे वहें भाइयों और वहां बहनोका तथा तांसरेसे छोटे माइयों और छोटी बहनोका विचार होता है। महत-आतृकारक है, आतृ युसके छिए निम्न योगोंका विचार करना चाहिए।

(क) तुर्ताय स्थानमें छम पह रहनेते, (ख) तृतीय भाववर छम प्रहकी दृष्टि होनेते, (ग) तृतीवेशके वछी होनेतें, (भ) तृतीवेशके दृशेने और—दित्तीय और चतुर्थमें छम पहींके रहनेते, (द) तृतीवेशके दृशे छम पहींके रहनेते, (च) तृतीवेशके उच्च होनेतें और (भ) तृतीवेशके साथ छम गृहोंके रहनेते आई-वहनका सुख होता है।

तृक्षीयेश या महक्के सम राशियोमें रहनेसे कई माई-बहनोका सुख होता है । यदि तृतीयेश भीर महक १२वें स्थानमें हाँ, उसपर पापगृहोकी दृष्टि हो या पापगृह तृतीयमें हो और उसपर पापगृहकी दृष्टि हो या तृतीयेशके आगे-पीड़े पापगृह हो या द्वितीय और च्युवमें पापगृह हो तो भाई-बहनकी सुखु होती है । तृतीयेश या महक २।६१९२ मावोमें हों और युभ गृहसे दृष्ट न हों तो आतुसुख नहीं होता । तृतीयेश राहु या केतुके साथ ६।६१९२ मावोमें हो शो आतुसुखका अभाव होता है । प्कावशेश पापगृह हो या हुस भावमें पाप गृह स्थित हो और युभ गृहसे दृष्ट न न हो तो बदेका सुख नहीं होता ।

श्रात्संबया जाननेके नियम—द्वितीय तथा हतीय स्थावमें बितने पृह रहें उठने अनुन और एकादश तथा हादश स्थानमें जितने गृह हो उत्तने वहें आई होते हैं। यदि इन स्थानोमें गृह न हों तो इन स्थानों-पर जितने गृहोंनी दृष्टि हो उत्तने अनुन और अगुजोंका अनुमान करना ! स्वक्षेत्री गृहोंने रहने तथा उम स्थानीयर अपने स्वामीकी दृष्टि पडनेसे आनुसंस्थामें हृद्धि होती है। जितने गृह नृतीयेशके साथ हों, महरूके साथ हों, नृतीयेशपर दृष्टि रस्ते हो और नृतीयस्थ हों उत्तनी हो आनुसंस्था होती है।

करनेय और तूर्नायेश मिश्र हों अथवा श्रम स्थानोमें एक साथ हो तो माहयोंने प्रेम होता है।

विशेष फल-- तृतीयेश ६११०१११वें भावमें बली होकर स्थित हो तो जातक असाधारण उन्नति करता है। सौदा, काटरी, युकदमामें विजय तृतीय मायमें कूर गृदके रहनेपर मिकती है।

चतुर्थ भाव निचार—इससे मकान, विताका सुच, मित्र जादिके सस्वन्थमें विचार करते हैं। इस स्थानपर शुभ गृहोको इप्टि होनेसे या इस स्थानमें शुभ गृहोके रहनेसे सकानका सुख होता है। चतुर्थेश पुरुप<sup>7</sup> गृह बकी हो हो विताका पूर्ण सुख और निवंज हो तो अस्प सुख तथा चतुर्थेश स्रीगृह बका हो

१ किसी भी प्रकारको दृष्टि-एकपाद, दो पाद आदि । २ ग्रहोके स्वरूप परसे पुरुष स्त्री ग्रहोका परिज्ञान करना चाहिए ।

तो माताका पूर्ण सुख और निर्वेख हो तो सहरामुख होता है ! चन्द्रमा बढ़ी हो तथा छग्नेग्रको जितने शुभ ग्रह देखते हों ( किसी भी दृष्टि ) सातकके उतने हो मित्र होते हैं । चतुर्य स्थानपर चन्द्र, बुध और शुक्की दृष्टि हो तो बाग-वर्गाचा; चतुर्य स्थान गुक्से युत्त या दृष्ट होनेसे मन्दिर, बुधसे युत्त या दृष्ट होनेस पर रंगीन महळ; महळसे युत्त या दृष्ट होनेसे पका मकान और शनिसे युत्त या दृष्ट होनेसे सीमेण्डेद मकानका सुख होता है ।

विशोष योग—कन्नेश, चतुर्थेश और वनेश इन तीनों प्रहोंमेंसे जितने प्रह ११४।५।०।३।१० स्थानोंमें गये हो उत्तने ही सकान वातकके होते हैं। उच्च, स्कृतिकोण और स्वक्षेत्रीमें क्रमशः तिगुने, हूने और डेड्गुने समक्रने चाहिए।

विद्यायोग-चतुर्यं और पंचम इन दोनोंके सम्बन्धसे विद्याका विचार किया जाता है तथा दशम' स्थानसे विद्याजनित वशका और विश्वविद्यालयोको उच्च परीवाओं उत्तीर्णता प्राप्त करनेका विचार किया जाता है।

१—यदि चतुर्यस्थानमें चतुर्येश हो अथवा शुभगृहकी दृष्टि हो वा वहाँ शुभग्रह स्थित हो तो जातक विद्याविनयी होता है। २—चन्द्र केन एवं जन्म कानसे एचम स्थानका स्थामो दुध, गुरु और शुक्रके साथ ११४/५।०।६।१० स्थानोंमेंसे किसीमें वैठा हो तो जातक विद्वान् होता है। दुध और गुरु एक साथ किसी भी आवमें हो तो विद्याका उत्तम बोग होता है। चतुर्येश स्थान २ में आवमें हो या पापग्रहके साथ हो या पापग्रहसे स्ट हो अथवा पापराशि गत हो तो विद्याका जनाव समसना चाहिए।

पंचम साव विचार—पञ्चमेरा छनग्रह हो, छुभग्रहोंके साथ हो, छुभग्रहोंसे बिरा—आगेके स्थान और पीड़ेके स्थानमें छुभग्रह हों, छुथ उच्चका हो, पंचममें छुव हो, या पचममें गुद हो, गुस्से पचम भाषका स्वामी ११४।५।७।६।१० वें भाषमें स्थित हो तो जातक विद्वान होता है।

सन्तान विचार — जन्मकुण्डलीके पंचम स्थानसे और जन्मकुण्डलीके पचम स्थानसे सन्तानका विचार करना चाहिए । १—पचम मान, पद्धमे ए और गुद ग्रुम पह द्वारा दर्षे वा युत होनेसे सन्तान थोग होता है । २—कन्नेस पाँचनें मानमें हो और गुद कन्नेस हो तो सन्तान थोग होता है। १—बक्वान् गुद कन्नेस द्वारा देवा जाता हो तो सन्तानयोग प्रवल होता है। १।४।५।७।६।१० वें स्थानोंके स्वामी ग्रुम पह हों और पचममें स्थित हों तथा पचमेस १।८।१२वें मानमें न हो, पापयुक्त न हो तो सन्तानमुख पूर्ण होता है। १—पंचम स्थानमें वृप, कर्क और तुलामेंसे कोई राशि हो, पंचममें ग्रुक वा चन्न्रमा स्थित हो अथवा इनकी कोई भी दृष्ट पचमपर हो तो बहुपुत्र बोग होता है। ५—कन्न अथवा चन्न्नमारे पचम स्थानमें ग्रुममह स्थित हो, पंचम मान ग्रुम महसे ग्रुप वा दृष्ट हो तो सन्तानयोग होता है। ६—कन्नेस और पंचमेस एक साथ हो वा परस्पर एक दूसरेको देखते हों तो सन्तानयोग होता है। ७—कन्नेस, पंचमेस ग्रुममहके साथ १।४।७।१० स्थानोंमें हो और द्विविश्व वर्ज हो तो सन्तानयोग होता है।

स्वीकी कुण्डलीमें निस्न योगोंके होनेपर सन्ताम नहीं होती है। १—सूर्य लग्नमें और शनि सप्तममें, १—सूर्य नीर शनि सप्तममें, चन्द्रमा दशम यावमें स्थित हो तथा गुरुले दोनों प्रह मदद हों। ३—पच्डेश, रवि भीर शनि ये तीनों ग्रह पह स्थानमें हों और चन्द्रमा सप्तम स्थानमें हों तथा खुथसे अदद हो। ४—शनि, सगर कुठवें था चौथे स्थानमें हों।

१—६।८।१२ मार्वोके स्वामी पञ्चममें हों या पञ्चमेश ६।८।१२वें मार्वोमें हो, पञ्चमेश नीच या अस्तंगत हो तो स्नी-पुरुष दोनोंकी कुण्डकीमें सन्तानका अभाव समक्रना चाहिए।

१ यहाँ पूर्ण दृष्टि की गई है। २ चन्द्रकुष्डकीका लग्न । ३ जन्मकुण्डकीका लग्न । ४ कोई भी दृष्टि हो। ५ पूर्वोक्त छ प्रकारके बलोमेंसे कमसे-कम दो बल जिसके हो।

२--पश्चम भावमें धनु और सीन राशियोमेंसे किसीका रहना बापखममें गुरुका रहना सन्तानके लिए बाधक हैं। ३---पञ्चमेग द्विवीयेग निर्वेल हों और पञ्चम स्थानपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो सन्तानका समाव होता है। पञ्चमेग विस राशिमें हो उससे ६।=13२माबोमें पापग्रहोंके रहनेसे सन्तानका समाव होता है।

सन्तानसंख्याविचार--पश्चममें नितने ग्रह हों और इस स्थानपर नितने ग्रहोंकी दृष्टि हो उतनी सन्तानसंत्या सममना । युद्धं ग्रहोंके योग मार दृष्टिसे पुत्र और खींग्रहोंके योग मीर दृष्टिसे कन्याकी संत्याका अनुमान करना । पद्ममेशकी किरण सत्याके तुक्य सन्तान जानना चाहिए ।

पष्टभाव विचार—रोग और शबुका विचार इस मावसे करना वाहिए। कुठवें स्थानमें राहु, शनि, नेतु, मद्राकका रहना अच्छा है, शबुकप्रका अमाव इन प्रहोंके होनेसे समस्रना चाहिए।

सप्तम साव विचार—इस स्थानसे विवाहका विचार प्रधानतः किया जाता है। यथा—

१—पायुक्त सप्तमेश ६। ११ सावमें हो अथवा नीच वा अस्तंगत हो तो विवाहका अभाव वा विश्वर होता है। २—ससमेश वारहवें भावमें हो तथा उम्मेश और अन्मराशिका स्वामी ससममें हो तो विवाह नहीं होता। १—पदेश, अष्टमेश तथा द्वारशेश ससम मावमें हो, ग्रुभ महसे पुत वा दृष्ट न हों अथवा ससमेश ६। ११-१२ में भावोंका स्वामी हो तो खीसुल नहीं होता। १—ग्रुक, जन्ममा एक साथ किसी भी भावमें बेठे हो तथा शनि और भीम उमसे ससम भावमें हों तो विवाह नहीं होता। १—शिन, वन्द्रमा हो तो जावकका विवाह नहीं होता। १—शिन, वन्द्रमाके ससममें रहनेसे विवाह नहीं होता। १ ग्रुक भी ससममें खीसुलका वाथक है। ७—ग्रुक्त और वुष्ट समममें एक साथ हों तथा ससमपर पायमहोंकी हिए हो तो विवाह नहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी हिए हो तो विवाह वहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी हिए हो तो विवाह वहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी हिए हो तो विवाह वहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी हिए हो तो विवाह वहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी हिए हो तो विवाह वहीं होता, छेकिन शुभ महोंकी

विवाह योग-सप्तम स्थानमें ग्रमग्रहके रहनेसे, सप्तम पर शुमग्रहोकी रिव्टके होनेसे तथा सप्तमेशके गुभ युत्त या रष्ट होनेसे विवाह होता है।

विवाह समय-छानेग्रसे शुक्र जितना नजदीक हो उतना ही अवरी विवाह होता है, तूर होनेसे देरी-से होता है। गुक्रकी स्थिति जिस राशिमें हो उस राशिके स्वामीको दशा वा अन्वेशामें विवाह होता है।

अष्टम भाव विचार—इत भावसे आयुका विचार किया जाता है। अरिप्यवोग—१—चन्द्रमा निर्वेल होकर पापग्रहसे शुत वा हष्ट हो तथा अप्टम स्थानमें गया हो तो वालककी सृत्यु होती है। २—यि चारों केन्द्रस्यानीमें (११६१७१०) चन्द्र, सहल, स्वि और सूर्य वैदे हों तो बालककी सृत्यु होती है। ३—स्थान चन्द्रमा, वारहवेंमें श्रान, नीवेंमें सूर्य और आठवेंमें शीम हो तो बालककी वालारिष्ट होता है। ३—चन्द्रमा पापग्रहमें शुत या दृष्ट होकर ११९१८ श्रावोग्नेसे किसीमें हो तो अरिष्ट होता है।

अरिष्टनिवारक—राहु, छनि और महत्व ६।६।११ वें मावमें हो तो जरिष्ट दूर हो जाता है । गुह और शुक्र १।९।०।१० वें मावमें हो तो अरिष्ट भग होता है ।

आयु साधनका सरल गणित—केन्द्राष्ट्र (११४१०१० वें आवोंकी राग्निसंरवा) विकोणाष्ट्र (५१६ वें मावोंकी राग्निसंरवा) केन्द्रस्थ प्रहाड़ (चारों केन्द्रस्थानोंने रहनेवाले प्रहोंकी सक्या नयौर सूर्य १, चन्द्र॰, भीम३, श्रुव॰, ग्रुक॰, श्रुकः, श्रुनि॰, राहु॰, केपुः। और विकोणस्य प्रहाड़ (५१६ आवोंने रहने वाले प्रहोंकी अक संवया) इन चारों सरवाओंको बोल्कर योगफलको १२से गुणाकर १० का भाग देनेसे वो वर्षोद्दि स्वया वेनेपर वाश्रुपमाण होता है।

१ मूर्य उच्चराधिका हो तो १०, चन्द्र हो तो ९, मीम हो तो ५, बुब हो तो ५, गृष्ठ हो तो ७, गृष्ठ हो तो ७, गृष्ठ हो तो ८ वीर यानि हो तो पाँच किरणें होती हैं । उच्चवळका साधनकर किरणसंख्या निकालनी चाहिए । २ विंशोत्तरी दक्षाके ऋगते समयका झान करना चाहिए ।

लग्नायु साधन—बन्मकुण्डलीमें बिन-बिन स्थानीमें मह स्थित हों, उन-उन स्थानोंमें जो-जो राशि हों उन सभी प्रहस्थ राशियोंके निम्न मुवाहोंको बोद देनेपर लम्मालु होती है। मुवाह—मेप १०, हुए ६, मिशुन२०, कर्कप, सिंहट, कन्या२, तुला२०, वृक्षिक६, बतु१०, मकर१४, कुम्म३ और मीन१० भुवाह सस्यावाली हैं।

केन्द्रायुसाधन-जन्मकुण्डलीके चारों केन्द्र स्वानों (११४)०१०) की राशियोंका योग कर मीम और राहु जिस-जिस राशिमें हों उनके अंकोको संस्थाका योग केन्द्राक्क्संस्थाके योगमेंसे घटा देनेपर जो शेष बचे उसे तीनसे गुणा करनेपर केन्द्रायु होती है। इस प्रकार सभी गणितोंका समन्वय कर आयु बतानी चाहिए।

नवस साविचार—इस यावसे मान्य और धर्म-कर्मक सम्बन्धमं विचार किया वाता है। मान्येश ( नवंसका स्वासी ) शाना १२ में स्वित हो तो आन्य उत्तम वहीं होता । मान्य स्थान ( वीवें साव ) में कानेश—स्यारहवें सावका स्वासी बैठा हो तो नौकरीका बोग होता है। वनेश कानसावमें गया हो और व्यामेशसे युत या दृष्ट हो तो मान्यवान् होता है। वसमेश बनमावमें गया हो और दशमेशसे युत वा दृष्ट हो तो क्यांक सान्यवान् होता है। वसमेश कानमावमें, नवमेश चनमावमें गया हो और दशमेशसे युत वा दृष्ट हो तो महा भाग्यवान् वोग्र होता है। वसम आव गुद और गुकसे युत वा दृष्ट हो वा कानेश और वसम मावमें वये हों अथवा कनेश वसम मावमें और नवमेश कानमें गया हो तो मान्यवान् होता है।

भाग्योव्य काल सप्तमेश वा शुक्र ३।६।१०।११ वा व्वें नावमें हो तो विवाहके बाद माम्योदय होता है। भाग्येश रिव हो तो २२वें वर्षमें, चन्द्र हो तो २४वें वर्षमें, अंगल हो तो २८ वें वर्षमें, हुए हो तो ३२ वें वर्षमें, गुरु हो तो १८ वें वर्षमें, सुक्र हो तो २५ वें वर्षमें, शिव हो तो ३६ वें वर्षमें और राहु या केट्स हो तो ४२ वें वर्षमें भाग्योदय होता है।

दशसभाव विचार—दशम भावपर ग्रुस ग्रहाँकी दृष्टि हो तो मनुष्य व्यापारी होता है। दशसमें बुध हो, दशसेश और उन्नेश एक राशिमें हो, उन्नेश दशस भावमें गया हो, दशसेश शाशपाधाशव्में तथा ग्रुम प्रहोंसे दृष्ट हो और दशसेश अपनी राशिमें हो तो जातक व्यापारी होता है।

एकाद्राभाव विचार—छाभे स्थानमें द्यम ब्रह हों तो न्यायमार्गते वन और पाप ब्रह हों तो अन्याय मार्गते थन आता है। जान मावपर द्यम ब्रहोंकी दृष्टि हो तो खान और पाप ब्रहोंकी दृष्टि हो तो हृति होती है। जानेस ११९१५१७१११० मार्चोमें हो तो बहुत जाम होता है।

ससुराळसे धनळाम—ससम और चतुर्य स्थानका स्वामी एक ही प्रह हो, यह ससम था चतुर्य-

में हो तो ससुराजसे धन मिलता है।

अकस्मात् धनलाम योग —हितीबेश बीर चतुर्येश श्रुम शहके साथ नवम भावमें शुभ राशि गत होकर स्थित हो तो मूमिसे वन मिलता है। लम्बेश हितीब मावमें हो और हितीबेश एकादशस्य हो तो धन लॉटरी या सड़ेसे मिलता है।

द्वादश माय विचार—बारहर्वे भावमें श्रुम गृह हो तो सन्मार्गमें चन न्यम होता है भीर पाय-गृह हों तो कुमार्गमे धन सर्च होता है। चळवान और श्रुम गृहके द्वादशमें रहनेसे अधिक न्यम होता है। कर गृह द्वादशमें रहनेपर रोग उत्पन्न होते हैं।

#### विशोत्तरी दशाका फल

न्यक्तिके शुमाशूम समयका परिज्ञान दशासे ही किया जाता है। जिस समय जिस गृहकी दशाँ रहती है उस समय उसीके शुमाशुमानुसार न्यक्तिको फड मिळता है।

१ ग्यारहवा भाव।

#### दशाफलके नियम

लग्नेशको दशामें शारीरिक सुख और घनागम; चनेशको दशामें धनलाम पर शारीरिक कष्ट, यदि घनेश पाप प्रह हो तो मृखु भी हो जाती है। तृतीयेशको दशामें रोग, चिन्ता और साधारण भामदर्गा, चतुर्थेशको दशामें मकाननिर्माण, सवारी सुख, शारीरिक सुख, लामेश और चतुर्थेश दोनो दशम वा चतुर्थम हो तो चतुर्थेशको दशामें मकाननिर्माण, सवारी सुख, शारीरिक सुख, लामेश और चतुर्थेश दोनो दशम वा चतुर्थम हो तो चतुर्थेशको दशामें विद्या, धन, सन्तान, सरमान, यशका लाम और साताको कष्ट, पहेशको दशामें शतुमन, रोगवृद्धि, सन्तानको कष्ट, सहमेशको दशामें विद्या सुख, अप्टमेश पापप्रह होकर दिवीयमें वैटा हो तो निश्चय मृखु, बद्यमेशको दशामें सुख, भामयोदय, तीर्थयात्रा, धर्मवृद्धि, दशमेशको दशामें राजाप्रय, सुखोदय, लाम, सम्मानशाहि; एकादशेशकी दशामें धनागम, पिताकी मृखु और द्वारों सन्दान, सारीरिक कप्ट, मानसिक चिन्ताएँ होती है।

अन्तर्रा फळ—पापप्रहको महादशामें पापप्रहको मन्तर्रश घनहानि, कच और शशुपीहाकारक होती है। २-जिस प्रहको महादशा हो उससे कुठवें या बाठवें स्वानमें स्थित श्रहोकी अन्तर्रशा स्थान-च्युति, अयानक रोग, मृत्युत्वय कद्यदावक होती है। ३-शुभ्यव्होंकी महादशामें शुभ अहोंकी अन्तर्रशा श्रेष्ठ, शुभ प्रहोंकी महादशामें पाप प्रहोकी अन्तर्रशा हानिकारक होती है। ७-श्रिमें वण्द्रमा और वन्द्रमा और वन्द्रमा और वन्द्रमा और वन्द्रमा और वन्द्रमा मिश्रकों अन्तर्रशा हानिकारक होती है। उन्शिक्ष अन्तर्रशा आर्थिक कट्यावक होती है। ५-संगठमें शनि और श्रावशिका अन्तर्रशा अध्य होती है। इन्द्रितीयेश, वृक्षीयेश, प्रदेश, अष्टमेश और श्रावशिका अन्तर्रशा अध्य होती है।

जन्मलग्नातुसार शुमाशुम ब्रह्मोधक चक्र

| अन्सरुगम्     | पापफलकारक प्रह        | शुभक्षकारक प्रह | सारकप्रह एवं अनिच्छारक प्रह                    |
|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| मेप           | -0                    |                 | ।<br>सुक, ग्रामि, बुध                          |
| i             | शनि, बुध, बुक         | गुरु, सूर्य     |                                                |
| ् बूप         | ् गुरु, जुक, चन्द्रमा | शनि, बुध        | संगळ, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा                    |
| <b>मिधु</b> न | मंगळ, गुरु, रानि      | श्रक            | मंगळ, गुरू, शुक्र, चन्द्रमा<br>मंगळ, गुरू, शनि |
| मिधुम<br>इन   | शुक्र, हुय            | मंगळ, गुरु      | शनि, शक,बुध                                    |
| सिंह          | बुध, ग्रुक            | मंगळ, गुरु      | बुध, जुंक                                      |
| क्रम्या       | सगळ, गुरु, चन्द्रमा   | शुक्र,          | संबद्ध, युद्ध, चन्द्रमा                        |
| রুত্তা        | गुरु, सूर्य, मंगल     | रानि, बुध       | मंगल, गुर, सूर्य                               |
| बृश्चिक       | बुध, संग्रह, शुक      | गुरु, चन्द्रमा  | बुध, संगळ, शुक्र                               |
| খন্তু         | शुक                   | सगरु, रवि       | शनि, शुक                                       |
| सकर           | सगरू, गुरु, चन्द्रमा  | शुक             | संगळ, गुरु, चन्द्रमा                           |
| हुस्म         | गुरु, चन्द्र, संगळ    | 初春              | गुरु, चन्द्र, संगळ                             |
| मीन           | शनि, शुक्र, रवि, बुध  | मंगल, धन्हमा    | शनि, बुध                                       |

स्य और धन्द्रमा स्वय मारकेश नहीं होते हैं। मारकप्रहकी महादशा. कन्तदंशामें सुखु नहीं होती, किन्तु पारप्रहोका योग होनेसे अथवा पारप्रहोंकी अन्तदंशा अथवा प्रत्यन्तदंशा होनेपर ही सुखु होती है। मारकप्रह शुभग्रहकी अन्तदंशामें मृत्युकारक नहीं होता है। जब पाँचीं ही दशाएँ पापप्रहकी ही अथवा मारकप्रहकी हो, उस समय सुखु निश्चित रूपसे होती है। महादशा, अन्तदंशा और प्रत्यन्त-रक्षा ये तोनो ही पारप्रह या मारकप्रहकी ही तो सुखु वा तकुत्य कन्द होता है।

# परिशिष्ट [३]

#### मेलापक विचार

वर-कन्याकी कुण्यलीका मिकान करनेके किए दोनोंके प्रहांका मिछान करना चाहिए। यदि जन्म-कुण्यलीमें ११४|वादा १२ वे भावमें मंगक, शनि, राहु और केतु हों तो पति या पक्षीनाशक योग होता है। कन्याकी जन्मपन्नीमें होनेसे पतिनाशक और वरकी जन्मपन्नीमें होनेसे पत्नीनाशक है। उक्त स्थानोंमें भंगकके होनेसे भंगका था मंगकी योग होता है। मगक पुरुषका मगकी कीसे सम्बन्ध करना श्रेष्ठ भागा जाता है।

बरकी कुण्डलोमें कहा कौर शुकते ११४१७१८१९ वे भावोंमें तथा कम्याकी कुण्डलोमें कहा और चन्द्रसासे ११४१७१८१९२ में भावोंमें रापग्रहों—मं० श० रा० के० का रहना अनिष्टकारी माना जाता है। जिसकी कुण्डलोमें उक्त स्थानोमें पापग्रह अधिक हां उसीकी कुण्डली तगनी मानी जाती है।

. बरकी कुण्डकीमें कारसे क्षरवें स्थानमें मणक, स्थाववेंमें राहु और थाठवेंमें शनि हो तो सीहन्ता योग होता है। इसी प्रकार कन्याकी कुण्डकीमें अपर्युक्त योग हो तो पतिहन्ता योग होता है। कन्याकी कुण्डकीमें ७ वाँ और म वाँ स्थान विशेष कपसे तथा वरकी कुण्डकीमें ७ वाँ स्थान देखना चाहिए। इन स्थानीमें पापप्रहोंके रहनेसे अथवा पापप्रहोंकी दृष्टि होनेसे अशुध माना नाता है। यदि दोगोंकी कुण्डकीमें उक्त स्थानोंमें अशुध प्रहु हों तो सम्बन्ध किया वा सकता है।

वैधान्य योग—कन्याकी कुण्डलीमें सक्षम स्थानमें गया हुआ संगल पापप्रहोते हुए हो तो बाल-विधवा योग होता है। राहु बारहवें स्थानमें हो तो पतिसुखका असाव होता है। अपनेश सातवे आवमें और सहमेश आठवें आवमें हो तो वैधान्य योग होता है। सुठवे और आठवे आवोके स्वामी कृत्यें था बारहवें भावमें पापप्रहोंसे हुए हों तो वैधान्य योग होता है।

सन्तान विश्वार—२।५।६।= इस राशियोंमें चन्त्रमा हो तो अस्य सन्तान, शनि और रवि ये दोनों काठवें भावमें शये हों तो कन्व्यायोग होता है। पचम स्थावमे धनु और मीन राशिका रहना सन्तानमें बाधक है। सहम और पंचम स्थायमें गुरुका रहना भी अच्छा नहीं होता है।

## गुणमिलान

आरो दिये तये गुणैक्यबोधक चक्रमें वर और कन्याके बन्मबस्थके अनुसार गुणांका मिछान करवा चाहिए। कुछ गुण १९ होते हैं, वदि १० गुणांसे अधिक गुण मिछे तो सम्बन्ध किया जा सकता है। पर्याप्त गुण मिछनेपर भी बाडी दोष और सक्टर दोषका विचार करवा चाहिए।

## मक्टविचार

कन्याकी राशिसे वरकी राशि तक तथा वरकी राशिसे कन्याकी राशि तक राणना कर लेनी चाहिए। यदि गिननेसे दोनोंकी राशियाँ परस्परमें ६ वीं और प्र वी हों तो सुख्यु, ६ वी और ५ वीं हो तो सन्तान-हानि तथा २ री और १२ वीं हो तो निर्धनता फल होता है। चत्रहरण---वरकी राशि अन्यपत्रीके हिसाबसे मिश्रुन है और कन्याकी तुळा है । वरकी राशि मिश्रुनसे कन्याकी राशि तुळा सक गणना करे सो ५ वो संख्या हुई और कन्याकी तुळा राशिसे बरकी मिश्रुन राशि तक गणना की तो ६ वों सब्या आई, अतः परस्परमें राशि सक्या नवम पचम होनेसे मकूट होप माना जायगा ।

#### नाड़ीविचार

सागे दिये गये शतपदचक्रमें सभी नसर्शके वस्य, वर्ण, श्रीनि, गण, नाही, राणि शादि शकित हैं। अतः वर जीर कन्याके जनमन्द्रके शतुसार नाही देखकर विचार करना चाहिए। दोनोक्षी भिक्ष-भिक्ष नाही होना आवश्यक है। एक नाही होनेसे दोप माना जाता है, अतः एक नाहीकी शादी स्पाल्य है। हाँ, वर कन्याके राशीणोंमें भित्रता हो तो नाहीदोप नहीं होता।

ददाहरण—वरका कृत्तिका नषश्र है और कन्याका आरखेया। शतपदचकके अनुसार दोनोंकी अनय नार्वा है, सत. सदोप है।

गुण मिलानेका चदाहरण—वरका आहाँ नचत्रके चतुर्थ चरणका सन्म है और कन्याका अधिनी नचत्रके प्रथम चरणका जन्म है। गुणैन्यवोधक चक्रमें वरके नचत्र उत्तर और कन्याके नक्षत्र नीचे दिये हैं, सतः इस चक्रमें १७ गुण मिले। यह सत्या १८ से कम है, अतः सन्यन्य ठीक नहीं माना जायगा। प्रहाँके ठीक मिलनेपर तथा राशियोंके स्वामियोंमें मित्रता होनेपर यह सम्यन्य किया जा सकता है।

# संकेत-विवरण

To No कें० प्रव रव प्र० कौ० . No 20 ध्य ० प्रव के० प्रव संव दै० घ० हु० पा० हो० प्र० भू० ৰূ০ লা০ भु० द्वि प्र॰ ला॰ त्रि॰ प्र॰ स॰ सा॰ शि० स्व० नरपतिस्र० হ্যা০ স০ सा॰ नी॰ ज्योतिषस ० प्र० वै० ग० स० प० प० भा० प्र० सि० न० ज० त० सु० स॰ सि॰ के॰ हो॰ ह॰ आ० ति० ह० दै० क० क० मू० अ० चू० सा० श० स० नि० च० इयो० वि॰ मा॰ भा० स॰ प्र॰ प्र० र० स०

ज्यो० सं०

बू॰ ज्यो॰ स॰

चन्द्रोत्सीलतप्रक्रत केरलप्रकारत प्रश्नकौमुदी प्रश्नकुत्तृहरू ब्बलप्रश्न केरलप्रश्नसग्रह दैवज्ञवल्लभ वृहत्पाराशरीहोरा प्रश्नभूषण बृहज्जातक **मुबनदीपक** ग्रहेलाधवित्रप्रशाधिकार सभरसागर शिवस्वरोदय नरपतिजयचर्या जानप्रदीपिका ताजिकनीलकण्डी ज्योतिषसग्रह प्रश्नवैष्णव गर्गमनोरमा षट्पञ्चाशिका भाषाटीका प्रश्नसिद्धान्त नरपतिजयचर्या तत्त्वार्यसूत्र सर्वार्थसिद्धि केवलज्ञानहोरा हस्तलिखित आयज्ञानतिलक हस्तलिसित दैवज्ञकल्पद्रम क्षत्रहर्लिपको ताडपत्रीय प्रति मुहविद्री अहं ज्वहां मणिसार शब्दमहार्णव निघण्ट चन्द्रार्कज्योतिषसप्रह विद्यामाघवीय वायसन्द्रावप्रकरण प्रक्तरत्नसंप्रह ज्योतिषसग्रह हस्तिलखित

बृह्दुज्योतिषार्णव

# हमारे सांस्कृतिक प्रकाशन

| जैन-शासन-( जैनवमँका परिचय तथा विवेचन प्रस्तुत करनेवाली पुस्तक )                   | ₹)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न—( भाषार्य कुन्दकुन्दाचार्यके प्रन्योंका संविष्ठ सार ) | ₹)           |
| धर्मशर्माभ्युदय-( पन्त्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथका चरित )                            | <b>a</b> )   |
| आधुनिक जैन कवि—( वर्तमान वैन कवियोंका परिचय पूर्व सकळन )                          | ₹m)          |
| हिन्दी-जैन-साहित्यका संश्विप्त इतिहास                                             | RH=)         |
| सहावन्य-साग १,२,३,४,४,६,७ ( कम सिद्धान्तका महान् प्रन्थ )                         | · =          |
| सर्वार्थिसिद्धि—( विस्तृत बस्तावना और हिन्दी अनुवाद सहित )                        | 18)          |
| तत्त्वार्थराजवातिक-भाग १, २ ( संशोधित और हिन्दी-सार सहित )                        | 58)          |
| तत्त्वार्थे वृत्ति—( हिन्दी सार और विस्तृत प्रस्तावना सहित )                      | 14)          |
| समय-सारवॅंग्रेजी (बाध्यात्मिक प्रन्य )                                            | =)           |
| सद्न पराजय-( जिनदेव द्वारा काम-पराजयका सुन्दर सरस रूपक )                          | ج)           |
| न्यायविनिश्चय विवरण—भाग १, १ ( वैन दर्शन )                                        | ₹0)          |
| आद्पुराण-माम १, २ ( ममवान् ऋपमदेवका पुण्य चरित )                                  | 10)          |
| <b>चत्तरपुराण</b> —( वेईस तीर्यंकरोंका चरित )                                     | 30)          |
| व्युनन्दि-आवकाचार( आवकाचारींका संग्रह · हिन्दी अनुवाद सहित )                      | 4)           |
| जिनसहस्र नाम-( मगवान्के १००८ नार्मोका अर्थ : हिन्दी अनुवाद सहित )                 | 8)           |
| केवळज्ञानप्रश्तचूड्रामणि—( ब्योतिप प्रन्थ )                                       | 8)           |
| क्रलक्त्या ( सामुद्रिक शास ) इस्तरेका विज्ञानका अपूर्व प्राचीन ग्रन्थ             | nı)          |
| नाममाला सभाष्य—( कोरा )                                                           | <b>\$11)</b> |
| सभाष्य रतन-मंजूषा( मृन्दशास )                                                     | •)           |
| कत्रङ् प्रान्तीय ताङ्गतीय प्रन्थ-सूची                                             | 13)          |
| पुराणसार संप्रह्—भाग १, २ ( बृह तीर्यंकरोका जीवन-चरित्र )                         | 8)           |
| जातकट्ट कथा—( बौद्दक्या-साहित्य )                                                 | 4)           |
| थिरुकुरल-( भूँग्रेनी प्रस्तावना सहित तामिल मापाका पंचम नेद )                      | 4)           |
| अत्तियि-निर्णय-( सैक्डॉ व्रतोके विधि-विधानो एवं उनकी तिथि निर्णयका विवेचन )       | <b>३</b> )   |
| जैनेन्द्र सहावृत्ति( भ्याकरण शास्त्रका सहस्वपूर्ण ग्रन्थ )                        | 14)          |
| मंगळ-मंत्र णमोकार : एक अनुचिन्तन                                                  | (۶           |
| पद्मपुराण—मारा १-२-६                                                              | ₹0)          |
| जीवन्घर चम्पू—( संस्कृत हिन्दी टीका सहित )                                        | ج)           |
| जैन घर्मामृत-( जैनवर्मका परिचय तथा विवेचन )                                       | <b>%</b> )   |
| पचसंग्रह( जीव भीर कर्मकी विविध एशाओंका गरमीर विवेचन )                             | 94)          |
| भरवाह महिला—( क्लेनिएएका )                                                        | =)           |

# सुरुचिपूर्णं हिन्दी प्रकाशन

| उदू -शाइरी                 |             | एकांकी नाटक                                          |              | कहानियाँ                                                                                |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ' मीर                      | ٤)          | जनम कैंद                                             | रा।)         | गर्गातमा<br>आस्कर वाइल्डकी कहानियाँ २॥)                                                 |
| गालिब                      | c)          | कहानी कैसे बनी ?                                     | 711)         |                                                                                         |
| शेर-ओ-शाइरी                | ()          | रेडियो नाट्य शिल्प                                   | रा।)         |                                                                                         |
| शेर-बो-सुखन [ १-५ ]        | ₹0)         | यचपनका फेर                                           | ₹)           | 0-10                                                                                    |
| शाहरीके नये दौर [१-४]      | <b>१२</b> ) | तरकशके तीर                                           | ₹)           | जिन बीजी तिन पाइयों २॥)<br>कुछ मोती कुछ सीप २॥)                                         |
| बाइरीके नये मोड [१-२]      | <b>Ę</b> )  | रजत-रिंम                                             | ₹11)         |                                                                                         |
| कविता                      | ''          | और खाई बढती गई                                       | <b>211)</b>  | नय बादल २॥)<br>आकाशके तारे भरतीके फूछ २)                                                |
| बद्धमान [ महाकाव्य ]       | ŧ)          | चेखवके तीन नाटक                                      | 8)           | खेल खिलीने २)                                                                           |
| मिछन-गामिनी                | 8)          | बारह एकाकी                                           | <b>₹</b> II) | वतीतके कम्पन ३)                                                                         |
| धूपके धान                  | ₹)          | कुछ फीचर कुछ एकाकी                                   | ₹11)         | कालके पक्ष ३)                                                                           |
|                            | રાા)        | सुन्दर रस                                            | (u۶          | जय-दोछ ३)                                                                               |
| पञ्च-प्रदीप                | 7)          | सूखा सरोवर                                           | 7)           | नये चित्र ३)                                                                            |
| सौवर्ण                     | ₹n)         | मूमिजा<br>मूमिजा                                     | <b>(11</b> ) | समर्थके बाद ३)                                                                          |
| वाणी                       | 8)          | लित-निबन्ध, मालोच                                    |              | पहला कहानीकार २॥)                                                                       |
| आवाज तेरी है               | ۹)          | जिन्दगी मुसकराई                                      | 8)           | मेरे कथा गुरुका कहना है 3)                                                              |
| लेखनी-बेला                 | <b>\$)</b>  | वाजे पायलियाके घुषक                                  | 8)           | हरियाणा लोकमचकी                                                                         |
|                            | m)          | माटी हो गई सोना                                      | ۹)           | कहानियाँ २॥)                                                                            |
| कनुप्रिया                  | <b>3</b> )  | शरत्के नारी-पात्र                                    | 811)<br>A    | मोतियो वाले २॥)                                                                         |
|                            | શા)         | क्या मै जन्दर आ सकता हुँ                             |              | अपराजिता २॥)                                                                            |
|                            | <b>१२)</b>  | •••                                                  |              | कर्मनाशाकी हार ३)                                                                       |
| बरी को करणा प्रभामय        | 8)          | सस्कृत साहित्यमें भागुर्वेद<br>गरीब और ममीर पुस्तकें | ₹)<br>१)     | संस्मरण, रेलाचित्र                                                                      |
| तीसरा सप्तक                | 4)          | हिन्दू विवाहमे कन्यादानका                            |              | हमारे बाराज्य ३)                                                                        |
| अनु-क्षण ,                 | ₹)          | स्थान                                                | <b>?</b> )   | सस्मरण ३)<br>रेखाचित्र ४)                                                               |
| वेणु लो, गुँजे घरा         | ₹)          | अगदका पाँव                                           | રાા)         | रसापत्र ४)                                                                              |
| रूपाम्बरा "                | १२)         | ठैठा जाम                                             | ۲)           | जैनजागरणके अग्रदूत ५)<br>दीप जले: शक्ष बजे ३)                                           |
| सुक्तियाँ                  |             | वृन्त और विकास                                       | રાા)         | सस्मरण ३) रेखाचित्र ४) जैनजागरणके अग्रवृत ५) दीप जले : शक्त बजे ३) माझमलाल चतुर्वेदी ६) |
| कालिदासके सुमाषित          | 4)          | मुर्ग छाप हीरो                                       | ۲)           | दार्शनिक, प्राध्यासिक                                                                   |
|                            | १२)         | मानवमूल्य और साहित्य                                 | <b>RII)</b>  | भारतीय विचारबारा २)                                                                     |
| शरतकी सूक्तियाँ            | २)          | आत्सनेपद                                             | 8)           | षच्यात्म पदावस्त्री ४॥)                                                                 |
| डपन्यास                    |             | सास्कृतिक निबन्ध                                     | ₹)           | वैदिक साहित्य ६)                                                                        |
| मुक्तिदूत                  | ५)          | कागजकी किश्तियाँ                                     | <b>२॥)</b>   | विविष                                                                                   |
|                            | ₹n)         | कविता-कहानी-उपन्या                                   |              | मारतीय ज्योतिष ६)                                                                       |
| रक्त-राग                   | ₹)          | काठकी चण्टियाँ                                       |              | पत्थरका छैम्प पोस्ट ३)                                                                  |
| सस्कारोकी राह              | રાા)        |                                                      | (e)          | पराडकरजो और पत्रकारिता५॥)                                                               |
| शतरजके मोहरे               | €)          | सीढियोपर धूपमें                                      | 8)           | समाजवाद ५)                                                                              |
| गुनाहोका देवता             | 4)          | इतिहास                                               | 6)           | बना रहे बनारस २॥)                                                                       |
| शह और मात                  | ٧)          | खण्डहरोका वैभव                                       | €)           | सस्कृतका भाषाशास्त्रीय                                                                  |
| राजसी :                    | (u)         | खोजकी पगडण्डियाँ<br>स्रोतसम्बद्धाः                   | 8)           | अध्ययन ५)                                                                               |
| ग्यारह सपनोका देश          | ¥)          | चौलुक्य कुमारपाल                                     | Y)           | द्विवेदी पत्रावली २॥)<br>ष्वित और सगील ४)                                               |
| यात्रा-विवर्गेणः ग्रे      |             | कालियासका भारत [१-२]                                 |              | •                                                                                       |
| सागरकी लहराँपरि            | -X 17       | ेंहिन्दी जैन साहित्य परिशी                           |              | प्राचीन मारतके प्रसाधन ३॥)                                                              |
| पार <b>उतरि।कहें</b> ज़इही | 3)/         | इतिहास सामी है                                       | ₹)           | एशियाकी राजनीति ६)                                                                      |